#### GOVERNMENT OF INDIA

## DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL NO.

181 - 41 / Sha

Acc. No. 68/13

**D.G.A. 79** GIPN—S4—2D. G. Arch. N. D./56.—25-9-58—1,00.0<sub>0</sub>0.

श्री अरविन्द का सर्वांग दुर्शन

# डाँ० रामनाथ शर्मा

रीडर तथा अध्यक्ष, दर्शन विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ विश्वविद्यालय।

68113



ेज्योत ि है निवेशालय शिका तथा संज्ञी मंत्राक्य सारत सरकार को भार से भेंड

# श्री ग्ररविन्द का सर्वाग दर्शन

[प्रयाग विश्वविद्यालय की डी • फिल • उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध का हिस्दी अनुवाद]

181.41 Sha

> **ग्रनु प्रकाशन** मेरठ कैन्ट

प्रकाशकः श्रनु प्रकाशन बम्बई बाजार मेरठ कैन्ट

कोन: 5346

श्राप्ति संस्था विनोक स्थिति ।
विनेका संस्था । श्रिनिका दिल्ली

विनेका संस्था । श्रिनिका दिल्ली

© डॉ॰ रामनाथ शर्मा

प्रथम संस्करण १९६४ पूर्णतया संशोधित स्रोर परिवृद्धित द्वितीय संस्करण १९७२

मूल्य: बारह रुपये

मुद्रक : जी० टी० प्रिन्टर्स बम्बई बाजार मेरठ कैन्ट

पुष्ठ संख्या

प्रस्तावना, प्रबन्ध की योजना, प्रणाली, बाद, श्री भरविन्द के दर्शन की रूपरेखा, श्री बरविन्द का सन्देश।

१. सामान्य सिद्धान्त

2-25

दर्शन की न्याख्या, दर्शन और जीवन, दर्शन और विज्ञान, तत्व-दर्शन विरोधी मत. धर्म की व्याख्या, धर्म दर्शन । धर्म, दर्शन और विज्ञान का सम्बन्ध ।

१७-३४

प्रस्तावना, प्रश्ने स्परेखा, श्री श्री सत्य होत को न्या मत, धर्म की न्या मत, धर्म की स्तय और सत्य जोर सत्य जोर सत्य जोर सत्य विद्यादारिक स्र सत्य (यथार्थव परम्परागत प्रस्तु का देति को स्तर्य (सं ) द्वन्द्वात्मव विद्यादान को स्तर्य होति स्तर्य तथा इंड सरस्तु का देति स्तर्य का दे उपनिषदों का मत, शंकर का अद्वैतबाद, व्यवहारवादी सिद्धान्त, कांन्ट का दैतवाद, श्री अरविन्द का पूर्णतावाद:-- (अ) ग्रज्ञान का उद्देश्य (ब) अज्ञान का आधार, (स) सात प्रकार के प्रज्ञान से सात प्रकार के ज्ञान की ग्रीर। सत्य और ग्रसत्य-परम सत्ता के अनुभव के रूप में सत्य (ब्रैडले का मत), व्यावहारिक और मानवीय सत्य, ग्रात्ममूलक सत्य (ग्रस्तित्ववाद), वस्तुमूलक सत्य (यथार्थवाद), पूर्णं अनुभव के रूप में सत्य (श्री अरविन्द का मत)।

्रे ३. बार्शनिक प्रशालियाँ

३६-५७

परम्परागत प्रणालियाँ:--(म्) गणितीय प्रणाली (ब) समीक्षा प्रणाली (स) द्वन्द्वात्मक प्रणाली । तार्किक विश्लेषण की प्रणाली, ऐतिहासिक प्रणाली विब्लेषण तथा समन्वय, पूर्णतावादी मतः - ज्ञान में तक का स्थान, असीम का तक, संबोधि प्रणाली, श्री अरविन्द की पूर्ण प्रणाली।

्रें निरपेक्ष तथा ईश्वर

X5-68

अरस्तु का द्वैतवाद, शंकर का अद्वैतवाद, हेगेल का सर्वप्रत्ययवाद (Panlogism), बैडले का मत, ब्रह्म ग्रीर व्यक्तित्व। ईश्वर का प्रत्यय। श्री ग्ररविन्द का पूर्णतावादी सिद्धान्त।

श्रात्मा श्रौर वैयक्तिकता

93-KS

म्रात्मा का परिवर्तनवादी सिद्धान्त, आत्मा का ज्ञान विषयक महत्व, ग्रीन का सर्वप्रत्ययवाद, अद्वैत सिद्धान्त, बैडले और बोसान्के, व्यक्तिवादी और देववादी श्री अरविन्द का पूर्णतावाद: - जीव यथार्थ है - आत्मा के दो रूप, ग्रतिचेतन तलवर्ती पुरुष, कर्म का सिद्धान्त, पुनर्चन्म का दार्शनिक सिद्धान्त ।

६. जगत श्रोर सृष्टि

**E3-880** 

मायावाद, सांख्य का द्वैतवाद, लाइबनीत्ज का बहुतत्ववाद, नागार्जुन का शुन्य बाद श्री ग्ररिबन्द का पूर्णतावाद: - संसार शक्ति की कीड़ा है - शक्ति का स्बरूप, देश काल, माता, लीला, आविर्भाव, अतिमानस सृष्टा,

#### ७. विकास

888-858

यन्त्रवादी सिद्धान्त — (ग्र) चार्ल्स डाविन (ब) हरबर्ट स्पेन्सर । नक्योत्कान्तिन्वाद :— (ग्र) सेमुएल ग्रलैंग्जैन्डर (ब) ए० एन० व्हाइटहैंड । रचनात्मक विकासवाद — लायडमॉर्गन का सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक विकासवाद :— (अ) हेगेल (ब) कोचे । श्री अरविन्द का पूर्ण विकासवाद—(अ) विकास की प्रगति (ब) जड़तत्व भी बिद्धा है (स) जीवन (द) जीवन के विकास की तीन श्रवस्थायें (इ) मानस ।

#### **द.** विकास

3 = 9 - 4 = 9

मानस से अतिमानस की भोर, उच्च मानम, ज्ञानदीप्त मानस, बोधिमय मानस, अधिमानस, कम व्यवस्था कठोर नहीं है, दो गोलाढ़, मानव का आरो-हण, रूपान्तर, चैत्यीकरण, यांत्रिक एवं नव्योत्क्रांतिवादी विकास, शास्वतता और तारतम्यता, आरोहण एवं अवरोहण, संश्लिष्टता, अनेक विश्व, विकास के कम का प्रेरक। पाप, दु:ख, असत्य एवं मिथ्या की समस्या—उनकी उत्पत्ति, पाप का प्रयोजन।

# ६. धार्मिक ग्रनुभव

१४०-१५५

हेगेलीय सिद्धान्त (प्रिंसिपल केग्रड), व्यवहारवादी सिद्धान्त (विलियम जेम्स)
— प्रकृतिवादी सिद्धान्त (जे॰ एव० त्यूबा)—मनोविग्लेषणवादी सिद्धान्त
(मिगमन्ड फॉयड) — नीति श्रीर धर्म — श्री श्ररविन्द का पूर्ण सिद्धान्त :—
(ग्र, धार्मिक ग्रनु व में तर्क का स्थान (व) रहस्यवाद श्रीर बुद्धि-विरोधी
सिद्धान्त स धर्म का विकास (द) सच्चा धर्म श्रीर धर्मवाद (इ) पूर्णतावादी
विचार।

### १० सर्वांग योग श्रौर मानव विकास

१५६-१७१

परम लक्ष्य, प्रकृति में प्रयोजन, चैतन्य का स्वभाव, चैतना का दोहरा विकास, दशेंन एवं धर्म का महत्व, ग्रितमानस की ग्रोर — योग और विकास, सर्वींग योग, निवेदन और एकाग्रता, ज्ञान प्रेम तथा कर्म का समन्वय, विविध रूपान्तर दृष्टा जीव, नैतिकता का उत्क्रमण, व्यक्ति ग्रौर समाज।

#### ११. निष्कर्ष

\$ 97-850

आधुनिक युग की माँगें, श्री अरिवन्द का योगदान — उपनिषदीय दृष्टिकोण का पुनरद्वार, सर्गंग दृष्टिकोण, सर्वांग पद्धति, सर्वांग योग, सर्वांग मनोविज्ञान व्यवस्था बनाना दर्शन के विरुद्ध है: सर्वांग धर्म, आध्यात्मिकता का स्वभाव, असीम का तर्क, दर्शन श्रीर धर्म का समन्वय, नैतिकता का निषेध नहीं आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति श्रीर समाज, विज्ञानमय युग का सन्देश, हमारे युग का दर्शन।

Selected Bibliography

१८१-१८३

कुछ पारिभाषिक शब्द

१य४-१८८

# त्र्रामुख

प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य, तत्व दर्शन एवं धर्म की प्रमुख समस्याग्रों पर विशेष ध्यान देते हुये श्री ग्ररविन्द दर्शन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। श्री ग्ररविन्द के दर्शन में मानव जीवन के सभी पहलू सम्मिलित हैं यथा सामाजिक, राजनितिक, नैतिक, धार्मिक एवं ग्राध्यात्मिक इत्यादि। इन सबका एक ही ग्रन्थ में निरूपण करना कठिन है। ग्रतः लेखक को समाज, दर्शन ग्रीर राजनीति दर्शन छोड़ने पड़े जिनका उसने यहाँ केवल संक्षिप्त उल्लेख मात्र किया है।\*

प्रस्तुत प्रबन्ध को लिखने में लेखक को अपने निर्देशक तथा गुरु प्रवर प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसररामनाथ कौल से सदैव प्रोत्साहन मिला था जिनके कृपापूर्ण स्नेह और समयानुकूल परामर्श ने उसे अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रखा था। अपने विषय को समभने में उसे काशी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ० एस० के० मैत्र की विद्वतापूर्ण कृतियों से बड़ी प्रेरणा मिली थी जिन्होंने अत्यन्त स्नेह से उसे विचार विभर्श करने और सुभाव प्राप्त करने का अवसर दिया था। इनके अतिरिक्त भी बहुत से अन्य महानुभाव है जो कि प्रस्तुत कृति के न्यूनतम समय में पूर्ण होने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। उनमें से मुख्य हैं प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व रीडर डॉ० शशधर दत्त, श्री अरविन्द आश्रम पाँडिचेरी के डॉ० इन्द्र सेन और डॉ० जे० स्मिथ। इस सहयोग के लिये लेखक इन सबका आभारी है।

'श्रर्चना' सिविल लाइन्स, मेरठ। —रामनाथ शर्मा

<sup>\*</sup> इस शोध विषय को लेखक ने अपने डी० लिट० उपाधि के लिये लिखे गये शोध प्रवन्ध 'श्री ग्ररविन्द का समाज दर्शन' में लिया है।

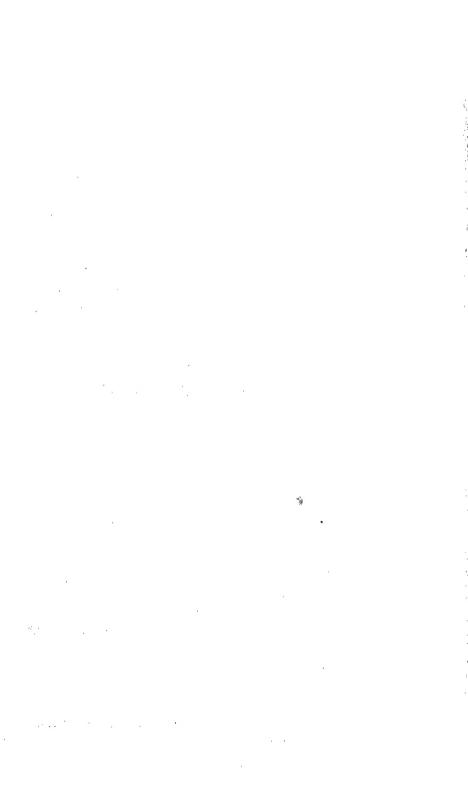

भौद्योगीकरण से भाराकान्त भ्राधुनिक सम्यता से मानव के बर्बरता की भोर पतन अथवा मानव-जाति के पूर्ण विनाश का भय है। आज मानव को यन्त्रीकरण और मौतिकवाद से उत्पन्न ग्राणविक युग की विशेष समस्याग्रों का सामना करना पड़ रहा है। सभी श्रोर हम श्रव्यवस्था श्रौर श्रसन्तोष पाते हैं। सभी श्रोर से युग की विशेष समस्याश्रों के सुलक्षाव भी उपस्थित किये गये हैं। कुछ का परीक्षण किया जा चुका है और उन्हें छोड़ दिया गया है श्रोष का स्रभी प्रयोग होना है। विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय विधान असमर्थ सिद्ध हो चुके हैं। विचारशील व्यक्ति घर्म, नैतिकता ग्रीर ग्राघ्यात्मिकता की ग्रीर देख रहे हैं। जैसा कि एक विचारक ने कहा है "हमारे सन्मुख जो विकल्प उपस्थित है वह इस प्रकार है: या तो हमारी मानसिक शक्ति का क्षय, मानव का पतन, उसकी बौद्धिक एवं म्राघ्यारिमक कियाम्रों की गतिहीनता , जो कि म्रधिकाधिक यंत्रवत होती जाती हैं भौर अन्त में अत्यधिक केन्द्रित सत्तायुक्त नवीन अधिनायकतन्त्रवादी शासन की दासता; अथवा एक भ्राष्यात्मिक विकास, मानव का इस सत्य की भ्रीर जागरण कि वह माखिरकार मक्षय माध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न एक चेतन प्राणी है, भीर ग्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने एवं विज्ञान ग्रौर ग्रौद्योगीकरण की तथा-कथित उन्नति को एक जनतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत नैतिक और आध्यात्मिक भादशों के आधीन करने का एक हुढ़ निश्चय।"+

श्री अरिवन्द का विश्वदर्शन मानव की समस्याओं का श्राघ्यादिमक सुलकाव प्रस्तुत करता है। उसके विभिन्न पहलुओं की पारस्परिक सानुकूलता, एवं अन्य दर्शनों में उसका महत्व निर्घारित करना ही प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है। परन्तु यह खोज दर्शन एवं धमं की समस्याओं तक ही सीमित कर दी गई है। विभिन्न अध्यायों के हेतु चुने हुए विषय हैं: सामान्य सिद्धान्त, ज्ञान और सत्य, प्रणालियां, निरपेक्ष एवं ईश्वर, आत्मा और जीव, विश्व तथा सृष्टि, विकासवाद, धार्मिक अनुभव और अन्त में पूर्ण योग एवं मानव विकास। इस योजना में प्रत्येक अध्याय अपने से पिछले अध्याय पर आधारित है। इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त, अर्थात् दर्शन तथा धमं की व्याख्याएँ तथा विज्ञान से उनके सम्बन्ध का ज्ञान और सत्य के प्रत्यय से धनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्ञान एवं सत्य का स्वमाव ही उनकी खोज की

<sup>†</sup> हैनीमैन, एफ॰ एच॰ : हिबट जनंस, शक्टूबर १६५७, बुष्ठ ४६

प्रणाली का निश्चय करता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के हेतु भिन्न-भिन्न प्रणालियों की आवश्यकता है। प्रणालियों से हम परम सद्वस्तु पर आते हैं जो कि अपने सम्पूर्ण रूप में दर्शन में निरपेक्ष तथा धर्म में ईश्वर की संज्ञा से ज्ञात है। सद्वस्तु का दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप है आत्मा और जीव जिसको परम सद्वस्तु में स्थान मिलना आवश्यक है। अब हम उपनिषदों की परम्परा के अनुसार आत्मा से विश्व और सृष्टि की ओर आते हैं। समस्या है एक और अनेक, सत और उसकी संभूति का सम्बन्ध। यहां पर विकास का अत्यय अत्यन्त महत्वपूर्ण है यहां तक कि सब कहीं उसका निर्देश करने के अतिरिक्त लेखक को उसके लिये पूरे दो अध्याय देने पड़े हैं। यहां तक परम सद्वस्तु के स्वमाव का वर्णन किया गया है। अब नवें और दसवें अध्याय में लेखक ने मानव और प्रकृति में इस विकासवादी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये धर्म और योग के महत्व का मृत्यांकन किया है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण विस्तृत आयोजन विकास के प्रत्यय पर केन्द्रित है जो कि श्री अरविन्द के दर्शन का मूल तत्व है।

प्रस्तुत प्रवन्ध में लेखक की प्रणाली है रचनात्मक ग्रालोचना (Constructive Criticism) ग्रथवा ग्रालोचना के द्वारा रचना। प्रत्येक ग्रध्याय में प्रस्तुत विषय पर उपस्थित मुख्य सिद्धांतों की ग्रालोचना से प्रारम्भ करके उसमें से एक विशेष सिद्धान्त विकसित किया गया है। इस ग्रालोचना की पृष्टभूमि में लेखक का तर्क है सर्वांग ग्रानुभव का तर्क जिसमें सभी ग्रानुभवों की कृतार्थता है। इस प्रकार लेखक ने सब कहीं विरोधी मतों के मौलिक सत्यों को स्वीकार किया है। विवाद केवल उनके पूर्ण सत्य के ग्रधिकार से है। लेखक के मत में सत्य सर्वांगीए होता चाहिये। उसमें ग्रन्य मतों का निषेच नहीं बल्कि सामजस्य होना चाहिये। ग्रतः लेखक का मुख्य उद्देश्य ग्रन्य सिद्धान्तों की ग्रालोचना नहीं बल्कि समस्वय करना है। प्रत्येक ग्रध्याय में ग्रन्त में प्रस्तुत समस्या पर ग्रपने निष्कर्षों का सारांश दे दिया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध इस मौलिक घारणा पर ग्राधारित है कि अनुभव समस्त दर्शन का भूल ग्राधार है। जितना ही ग्राधिक सर्वांगीण ग्रामुभव होगा, उस पर ग्राधारित दर्शन भी उतना ही सर्वांगीण होगा। दर्शन में ऐन्द्रिक, धार्मिक, गृह्य (Occult) प्राणात्मक (Vital) ग्रोर ग्राध्यात्मिक (Spiritual) इत्यादि सभी प्रकार अनुभवों को स्थान मिलना चाहिये। दर्शन ग्रोर धर्म का सम्बन्ध ग्रत्यन्त घनिष्ठ है नयों कि दोनों ही मिन्न-मिन्न मार्गों से उसी एक ही परम सद्वस्तु पर पहुंचते हैं। पूर्णोंग सद्वस्तु दर्शन ग्रीर धर्म दोनों को ही सन्तुष्ठ करती है। वह हमारी सम्पूर्ण सत्ता को सन्तुष्ट करती है। स्वनामधन्य निरपेक्ष में सभी प्रतीति जगत का समावेश होना चाहिये, किसी का भी निषेध नहीं। वास्तविक दर्शन स्वीकारात्मक दर्शन है। उदार ग्रीर समन्वयात्मक दृष्टिकोण हमारे युग की माँग है। दर्शन

जीवन के निकट होना चाहिये। उसको मानव श्रौर मानव तथा प्रकृति के बीच की खाई को पाटना चाहिये। श्रिषकतम विशाल श्रौर विस्तृत दृष्टिकोए ही सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। तक को श्रनुभव पर श्राधारित होना चाहिये। खोज के विषय के श्रनुसार उसकी प्रणाली भी परिवर्तित होनी चाहिये। विज्ञान, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान श्रथवा मानव ज्ञान के किसी भी श्रन्य क्षेत्र में सर्वांगपूर्ण सिद्धान्त को सभी श्रन्य सिद्धान्तों के लिये स्थान देना चाहिये श्रौर उनकी सीमाश्रों का निर्देश करते हुए उन सबको एक सर्वांगपूर्ण में समन्वित करना चाहिये। मानव ज्ञान की विभिन्न शाखाश्रों में परस्पर विरोध श्रीनवार्य नहीं है। दर्शन को एक ऐसा विश्वरूप उपस्थित करना चाहिये जिसमें ज्ञान की प्रत्येक शाखा के सत्यों की परिपुष्टि हो।

श्री ग्ररविन्द ग्राधुनिक यूग में उपनिषदों के द्रष्टा के श्रवतार हैं परन्तु शंकर एवं रामानुज इत्यादि के समान भाष्यकार नहीं। अपनी स्वतन्त्र साधना के बल पर यदि वे उपनिषदों के सत्यों पर ही पहुँचे तो यह दर्शन की देशकाल-श्रतीतता का एक प्रमाण ही है, यद्यपि श्रपने 'विश्वरूप दर्शन' में वे उपनिषदों से बहत आगे बढ़ गये हैं। वे दर्शन की पूर्वीय एवं पारचात्य गंगा-जमुना के पवित्र संगम, तन-मन-प्राण, सभी को दैवी सत्ता के प्रवरोहण का माध्यम बना देने वाले एक योगी, पृथ्वी पर ईसा के 'स्वर्गराज्य' की कल्पना को मूर्तिमान बनाने का श्रायोजन करने वाले युगप्रवर्तक नेता श्रीर थोथी संस्कृति तथा कृत्रिम सम्यता क भार से लड़खड़ाती हुई मानव जाति को ग्रतिमानस के विज्ञानमय-लोक की ग्रोर ले जाने वाले एक महान् पथ-प्रदर्शक हैं। स्वतन्त्र मौलिक अनुभूति पर प्राधारित होने पर भी उनका दर्शन अनायास ही पूर्व और पश्चिम के सभी दर्शनों का एक समुच्चय बन पड़ा है, क्योंकि एक सम्पूर्ण ग्राध्यात्मिक श्रनुमव किसी मी एकांगी अनुमव को बहिष्कृत नहीं करता बल्कि अपने सर्वग्राही दृष्टि क्षेत्र में सभी को उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। ग्रतः श्री ग्ररविन्द का महान् ग्रन्थ ''लाइफ डिवाइन'' कोई सर्वंदर्शन-सार-संग्रह नहीं बल्कि सच्चिदानन्द सत्ता के रहस्य के साक्षात्कार का मानव-सुलभ माषा में वर्णन है। दर्शन में श्री अरविन्द की प्रणाली पूर्ण योग पर ग्राधारित श्रनुभव की ग्रसीम के तर्क के श्रनुसार व्याख्या है। एक सम्पूर्ण अनुभव की प्रसाली और उसकी बौद्धिक व्याख्या के लिये तदन्-कूल तर्कशास्त्र, ये दोनों ही दर्शन के दो ग्रनिवार्य ग्रंग है क्योंकि दर्शन में स्थान पाने के लिये पहली शर्त अनुभव की तर्कपूर्ण व्याख्या है। अतः श्री अरिवन्द कोरे रहस्यवादी अथवा द्रष्टा ही नहीं बल्कि शंकर ग्रौर बैडले के जोड़ के तार्किक ग्रौर काँट तथा हैगल के समान बुद्धिबादी हैं। उनका दर्शन पूर्ण अनुमव और अदम्य बुद्धि का अनुपम सामंजस्य है।

श्री ग्ररिवन्द के सर्वांग योग का उद्देश्य पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना है। यह दिव्य जीवन सर्वप्रथम एक ग्रन्तरंग जीवन है क्योंकि बाह्य दिव्य

जीवन की स्थापना के लिये अन्तर्जीवन का रूपान्तर पहली शर्त है। श्री अरिवन्द के अनुसार प्रकृति का लक्ष्य मानवात्मा का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण विकास का अर्थ है सम्पूर्ण जीव में आत्मजेतना का प्रवाह। अतः यहाँ अर्द्धचेतना अथवा अचेतनता का कोई स्थान नहीं है। दूसरे, पूर्ण विकास का अर्थ है सम्पूर्ण जीवन में अन्तरंग और पूर्ण शिक्त का प्रादुर्भाव। अन्त में पूर्ण विकास का अर्थ है विश्व और परमात्मा में प्रसार। अतः दिव्य जीवन में संक्रमित अहंकार की सीमित सत्ता का कोई स्थान नहीं है। वह परिस्थिति-निरपेक्ष है और तन-मन-प्राण पर आधारित नहीं है।

अन्तरंग जीवन का अर्थ व्यक्तिगत अहंकार का संकीर्ण जीवन नहीं है परन्तु इसके विपरीत वह सार्वभौम जीवन की श्रोर पहला कदम है। वह व्यष्टि श्रौर समर्ष्टि के जीवन को एक दूसरे के निकट लाता है। इसी कारण दिव्य जीवन में दूसरों के तन, मन, प्रागा एवं ग्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव है। इससे दिव्य प्राणी न केवल प्रेम ग्रौर सहानुभूति के ग्राधार पर बल्कि ग्रन्य जीवों के प्रत्यक्ष श्रीर पूर्ण ज्ञान के श्राधार पर कार्य करता है। दिव्य समाजों में पारस्परिक सहयोग के लिये किसी कृत्रिम प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्ति-व्यक्ति और समाज-समाज एवं व्यक्ति और समाज में परस्पर विभिन्नता होते हुए मी एक सहज सहनशीलता और सहयोग होगा क्योंकि सभी अपने को उस एक असीम चेतन सत्ता के कार्य-साधन का निमित्त मात्र मानेंगे। श्री अरविन्द ने दिव्य जीवन की इस कल्पना का 'लाइफ डिवाइन', 'ह्यूमन यूनिटी' इत्यादि प्रमुख ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। श्री ग्ररविन्द पहले योगी **या ग्रोर फिर** दर्शनकार । उसका दर्शन यौगिक अनुभव का बौद्धिक विश्लेषणा हैं । दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान तथा कला सभी योग के आधीन हैं, सभी का लक्ष्य योग ही है। पूर्ण योग पर ग्राधारित होने के कारगा श्री ग्ररविन्द के दर्शन में सभी विचार-घाराग्रों का एक अपूर्व सामंजस्य है, सभी दर्शनों का उचित स्थान है।

# श्री ग्ररविन्द का संदेश

महायोगी श्री ग्ररिवन्द का सन्देश विश्व को मारतीय संस्कृति का सन्देश है। एक शब्द में उनका सन्देश सर्वांग जीवन का सन्देश है। सर्वांग जीवन का अर्थ ऐसा जीवन है जिसमें तन, मन ग्रीर प्राण सभी का समुचित सन्तोष ग्रीर विकास हो। यह ग्राघ्यात्मिक जीवन में ही सम्भव है क्योंकि ग्रात्मा ही निम्न तत्वों का समन्वय कर सकती है। मानसिक स्तर का जीवन एक द्वन्द्वात्मक जीवन है। यह द्वन्द्व ही ग्राधुनिक व्यक्ति ग्रीर समाज की समस्त समस्याग्रों का मूल कारण है। इसका एक मात्र सुलभाव मानसिक स्तर का उत्क्रमण करना है। मानव जाति के ग्राघ्यात्मिक स्तर पर ग्रारोहण करने से ही विश्व की

<sup>†</sup> आकाशवाणी लखनऊ, इलाहाबाद से २१ अन्तूबर १६५६ को प्रसारित लेखक द्वारा वार्ती

सामाजिक श्रोर राजनैतिक समस्यायें सुलभ सकती हैं। श्रन्य सभी प्रयत्न केवल थोड़ा बहुत ही निदान कर सकते हैं।

यें तो श्री अरिवन्द से पूर्व भी अनेक मनीषियों ने भ्राध्यात्मिक जीवन का सन्देश दिया है परन्तु आध्यात्मिक जीवन का इतना सर्वांग और स्पष्ट चित्र शायद ही कभी किसी ने उपस्थित किया हो । भ्राघ्यात्मिकता की भ्रोट में बहुधा पलायनवाद, निराशावाद, मायावाद भौर हठवाद इत्यादि एकांगी दृष्दिकोएा पलते रहे हैं। निम्न तत्व की अवहेलना करने वाला उच्चतर तत्व भी निम्न के समान ही एकांगी है। हठवादी सन्यासी भीर मोगवादी गृहस्य दोनों ही समान रूप से निषेघात्मक हैं। सर्वांग दिष्टिकोएा गीता के दर्शन के समान सन्यास और भोग का समन्वय है। श्री श्ररिवन्द ने ही सर्वप्रथम इस तथ्य पर जोर दिया कि श्राध्यात्मिक विकास सर्वांगीए। विकास है। उसमें शरीर, मानस श्रीर प्राण सभी का विकास श्रपेक्षित है। पहले ग्राध्यात्मिक परम्परा में शरीर को निकष्ट ग्रीर घिनौना समस्कर उसकी ग्रव-हेलना की जाती थी। श्री अरविन्द ने दिव्य जीवन के साथ दिव्य शरीर की सम्मावनाम्रों पर जोर दिया । जड़ तत्व भी ब्रह्म है, केवल यहाँ वह निश्चेतना के श्रावरण में छिपा है। इस निश्चेतना के श्रावरण को हटाना होगा। शरीर की जड़ता, प्रमाद, पाशविकता और दुराग्रह को श्रम्यास के द्वारा दूर करके भौतिक चेतना को भी भ्राघ्यात्मिक विकास की भ्रोर उन्मुख करना होगा। श्री भ्ररिवन्द ने इस विषय को अपनी अनेक पुस्तकों में स्पष्ट किया है। पाण्डिचेरी आश्रम में शारीरिक विकास पर इतना जोर देखकर बाहरी व्यक्ति को इस विचित्र 'ग्राश्रम' के जीवन पर आश्चर्य होता है।

श्री ग्ररिवन्द के संदेश में यथार्थवाद ग्रोर ग्रादर्शवाद का ग्रदमुद सामंजस्य है। विज्ञानमय (Supramental) ग्रुग की बात करते हुए भी उन्होंने ग्रपने पाँव सदैव ठोस घरती पर रखे हैं। मानव मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे प्रकृतिवादियों ग्रोर मनोविश्लेषण्वादियों द्वारा खोज किये सभी सत्यों को मानते हैं परन्तु योग के व्यावहारिक ग्रनुमव के ग्राघार पर उनकी सीमायें भी निर्घारित करते हैं। फाँयड के साथ जीवन में दिमत यौन वासनाग्रों की कीड़ा को स्वीकार करते हुये भी वे प्रत्येक कार्य को यौन-सिद्धान्त से समकाने को तैयार नहीं। परन्तु दूसरी ग्रोर वे इन्द्रिय-दमन के दोषों के प्रति भी जागरूक हैं। इन्द्रिय-दमन के दुष्परिगामों को देखकर मनोविश्लेषण्वादी 'मुक्त ग्रामिव्यक्ति' को एक मात्र विकल्प मानते हैं। परन्तु यह तो निम्न वासनाग्रों को ग्रीर भी बलवान बना देगा। दमन भीर मुक्त ग्रामिव्यक्ति के विश्व श्री ग्ररिवन्द ग्राम्यात्मिक रूपान्तर की ग्रावश्यकता पर जोर देते हैं। निम्न वासनाग्रों को उठाकर ग्राम्यात्मिक स्तर पर रख देने से न तो पीछे लौटने का खतरा है ग्रीर न मानसिक रोगों का भय। व्यक्तित्व की संश्लिष्टता मनोविज्ञान की सबसे बड़ी समस्या है। परन्तु रूपान्तर के बना इस समस्या का कमी स्थायी सुलकाव नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकों

की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे मानव को पशु मान कर चलते हैं। घामिक व्यक्ति उसको बिल्कुल देवता ही मान लेते हैं। श्री ग्ररिवन्द के मत में मानव एक विकासशील प्राणी है जो पशु से देवता बन सकता है ग्रीर यही उसका लक्ष्य है।

धर्मार्थं काम मोक्षाणाम् के प्राचीन भारतीय श्रादर्श को मानते हुये भी श्री श्ररिवन्द समभौते के स्थान पर रुप की महत्ता पर जोर देते हैं। सर्वांग विकास तन, मन श्रौर प्राणा का पृथक्-पृथक् विकास श्रथवा पारस्परिक समभौता नहीं है। उसमें तन मन श्रौर प्राणा का एक श्राघ्यात्मिक रूपान्तर, चैत्यीकरणा श्रौर श्रितमानसिक स्तर पर श्रारोहणा सिन्नहित है। समभौते में पीछे लौटने की सम्भावनाय सदैव बनी रहती हैं। रूपान्तर हो जाने पर यह भय नहीं रहता।

मानसिक जीवन अथवा ज्ञान के क्षेत्र में सब कहीं श्री अरविन्द ने सर्वांग दृष्टिकोए। पर जोर दिया है। मायावाद संसार के समस्त ज्ञान को अविद्या ठहरता है परन्तु यह अविद्या ही विद्या की श्रोर ले जाने का मार्ग है। अज्ञान से ज्ञान में कूदा नहीं जा सकता। मानसिक विकास में अज्ञान का लास और ज्ञान का विकास अन्योन्याश्रित हैं। अतः सांसारिक ज्ञान का व्यावहारिक ही नहीं बिल्क पारमार्थिक क्षेत्र में भी अपना महत्व है। मानव ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में आज नये-नये सिद्धान्तों, नये-नये वादों का बोलबाला है। इनके तुमुल संघर्ष में सत्य का निश्चय करना कठिन है। आवश्यकता किसी नये सिद्धान्त की नहीं, बिल्क एक ऐसे सर्वांग दृष्टिकोए। की है, जो एक सर्वांग पूर्ण में सभी वादों के लिये स्थान पा सके, सभी की सीमार्ये निर्धारित कर सके और फिर सभी से आगे बढ़ सके। दर्शन, कला, साहित्य, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजविज्ञान, राजनीति, धर्म और अध्यात्मशात्र तक में श्री अरविन्द इसी प्रकार के सर्वांग दृष्टिकोए। पर जोर देते हैं। इसमें संतुलन भी है और सहिष्णुता भी, विवेचन भी है और समन्वय भी तथा उदारता भी है और न्याय भी। विभिन्न क्षेत्रों की समस्या को इस नवीन दृष्टिकोए। से देखने पर एक नवीन श्रकाश मिलता है, विचार स्पष्ट होते हैं।

सामाजिक क्षेत्र में श्री अरिवन्द न तो एकदम व्यक्तिवादी हैं और न घोर समाजवादी। सामाजिकता का अर्थ यह नहीं कि अत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं का सर्वथा परित्याग करके एक विराट यन्त्र का पुर्जा मात्र बन जाय। व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक पक्ष पर सामाजिक अधिकार एक खतरनाक सिद्धान्त है, जो मानव की सभी विशेषताओं की अवहेलना करके उसको श्रम की एक इकाई बना डालना चाहता है। व्यक्ति समाज का सुधार और रूपांतर करते और उसको आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व का विनाश समाज के विकास को रोक देगा। इस अर्थ में श्री अरिवन्द भारी व्यक्तिवादी हैं। परन्तु दूसरी और समाज का बहिष्कार करके उसकी अवहेलना करके व्यक्तिगत विकास का प्रयन्त अज्ञान का ही परिचायक है। आतमा का एक सामाजिक पक्ष भी है जिसकी अवहेलना करने से विकास एकांगी ही होगा। समाज और व्यक्ति के अधिकांश हित अन्योन्याक्षित

हैं। परिवार तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के बाहर रह कर व्यक्ति में अनेक गुणों का अमाव बना रहता है। आध्यात्मिक विकास में, जैसा कि ईसा ने बतलाया है, दान से समृद्धि, मृत्यु से जीवन और आत्मत्याग से आत्म साक्षात्कार मिलता है।

श्राधिक क्षेत्र में भी श्री श्ररिवन्द का संदेश वही सन्तुलन श्रौर सर्वांग दृष्टिकोएा लिये हैं। जहाँ तक मौतिक वस्तुश्रों के वितरएा का सम्बन्ध है, जहाँ तक
मानव की श्रावश्यकताश्रों श्रौर श्राराम के साधनों का सम्बन्ध है, वहां तक
श्री श्ररिवन्द पक्के साम्यवादी हैं। वे पूँजीवाद के घोर विरोधी हैं, श्रौर मार्क्स
के साथ यह मानते हैं कि काल का प्रवाह पूँजीवाद को श्रधिक दिन न टिकने
देगा। परन्तु मौतिक स्तर से ऊपर उठकर प्राएगत्मक श्रौर मानसिक सम्बन्धों में
साम्यवाद कोई सुलक्षाव नहीं उपस्थित करता। उसका क्षेत्र केवल मौतिक स्तर
है। रोटी की समस्या मौतिक स्तर पर श्रत्यधिक महत्वपूर्ण होने पर भी जीवन
की समस्या नहीं है श्रतः उसको येन केन प्रकारेण नहीं हल किया जा सकता।
वर्ण संघर्ष पर श्राधारित साम्यवादी साधन मानव के श्राध्यात्मिक विकास में
बाधक हैं। साम्यवाद के श्राध्यात्मिक रूपान्तर की श्रावश्यकता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में श्री श्ररविन्द एक विश्वराज्य के जबर्दस्त हामी हैं। यह विश्वराज्य विश्व के समस्त राष्ट्रों का एक संघ होना चाहिये जिसमें सभी की राष्ट्रीय विशेषताओं का अपना स्थान हो। जिस प्रकार आदर्श राष्ट्र वही है, जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रीर पूर्णता का समाज के विकास श्रीर संगठन से सामंजस्य हो उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समाज अथवा राष्ट्र में प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता ग्रीर विकास का समस्त मानवता के विकास ग्रीर पूर्णता से सामंजस्य होना चाहिये। विश्व शान्ति की समस्या को सुलभाने में श्री ग्ररविन्द की दिव्य दिंग्ट कठोर यथार्थवाद पर ग्राघारित है। सेनाग्रों में कटौती ग्रथवा नि:शस्त्रीकरण कोई स्थायी निदान नहीं है। न ही कुछ दृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय नियम ही विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित कर सकते हैं। एक स्वेच्छापूर्ण और सुदृढ़ विश्व-राष्ट्र ही एकमात्र निदान है। यह विश्व-राष्ट्र, जाति, देश, संस्कृति ग्रीर ग्रार्थिक सुविधाओं के ग्राधार पर बने भिन्न-भिन्न स्वतंत्र समुदायों का संगठन होगा इसमें कुछ बड़े राष्ट्रों की ठेकेदारी नहीं बल्कि समी राष्ट्रों को समान ग्रधिकार होंगे। इस विश्व-राष्ट्र की विश्व सरकार की महत्ता स्थायी रखने के लिये उसको एक सबल सैन्य दल रखना होगा। राष्ट्र-राष्ट्र में प्रेम नहीं हो सकता। जब तक मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं होता तब तक जीवन का नियंत्रण शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। सैनिक, पुलिस, प्रशासन, विघान, न्याय तथा म्रार्थिक, सामाजिक ग्रौर सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाग्रों पर श्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिये।

परन्तु मानव समाज के विकास में विश्व सरकार की स्थापना कोई ग्रन्तिम

कड़ो नहीं है। सभी प्रकार की बाह्य व्यवस्थाएँ कालान्तर में कठोर ग्रीर गितहीन हो जाती हैं। इसी कारएा राष्ट्रीय समाजवाद से ग्रराजकतावाद का जन्म होता है ग्रीर यांत्रिक एकता के विरुद्ध व्यक्ति विद्रोह करते हैं। मानव जाति में एक स्थायी एकता स्थापित करने के लिये एक ग्रान्तरिक क्रान्ति की ग्रावश्यकता है। मानवता का घम ग्राच्यात्मिक बनना चाहिये ग्रीर यह ग्राच्यात्मिकता सम्पूर्ण मानव समाज का ग्रान्तरिक नियम बन जाना चाहिये। मानवता का एक ग्राच्यात्मिक घम ही मनुष्य जाति को मावी संकट से बचा सकता है। इसका ताल्पर्य एक ऐसी विकासोन्मुख सावँजनीन चेतना से है जो प्राण्यीमात्र में उस ग्रन्तःस्थ परम शक्ति का ग्रनुभव करे जिसके प्रयोजन की सिद्धि के हेतु मानवता मी एक साघन मात्र है।

स्पेंगलर ग्रादि निराशावादी दार्शनिकों के विरुद्ध श्री ग्ररिवन्द मानव जाति के उज्जवल भविष्य में एक ग्रदम्य ग्राशावाद लेकर चलते हैं। यह ग्राशावाद महान् ग्रादर्शवादी होते हुये भी ठोस यथार्थवादी भूमि पर ग्राघारित है। महायोगी केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक महान् राजनीतिज्ञ भी थे। उनका संदेश मानव जाति के सर्वांग विकास ग्रीर दैवी रूपान्तर का सन्देश है। उनकी पैनी दिव्य दृष्टि मानव की बाह्य राजनैतिक, सामाजिक ग्रीर ग्राधिक उथल-पुथल के पीछे छिपे प्रकृति के प्रयोजन को देख लेती है। उनके सन्देश मानव जीवन को उसी दैवी प्रयोजन के सामंजस्य में लिये चलते हैं। वर्तमान व्यक्तिगत, राष्ट्रीय ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों को सुलक्षाने में उनके सन्देश बड़े दूरदिशतापूर्ण ग्रीर समीचीन हैं।

—लेखक



68113

8

# सामान्य सिद्धान्त

''आध्यात्मिक और दार्शनिक दोनों ही ज्ञान में शब्दों के प्रयोग में स्पष्ट और यथार्थ होना भ्रावश्यक है ताकि विचार और श्रनुभव की कमहोनता से बचा जा सके जो कि उन शब्दों की भ्रव्यवस्था के कारण होती है जिनको हम उन्हें प्रकट करने में प्रयोग करते हैं।"

— श्री ग्ररविन्व<sup>¹</sup>

किसी प्रत्यय की व्याख्या करने का ग्रंथं है उसकी परिधि ग्रंथना सीमा निर्धारित करना, उसकी यथार्थं रूप से निश्चित करना, उसका ठीक-ठीक वर्णंन करना ग्रंथवा उसके ग्रंथं को निश्चय करना। इस प्रकार व्याख्या प्रत्यय के यथार्थं ग्रंथं के स्पष्टीकरण को कहते हैं। मानव बुद्धि के सर्वाधिक व्यापक प्रत्ययों की व्याख्या करना ग्रंत्यन्त कठिन है परन्तु फिर भी ग्रंधिकाधिक स्पष्टता की ग्रोर सततोन्मुख मानव विचार को उनकी व्याख्या करने की ग्रावश्यकता भी सदैव उतनी ही ग्रंधिक रहती है। दार्शनिक को इन प्रत्ययों पर एकाग्रता से मनन करना पड़ता है जब तक कि वे ग्रंपने ग्रंमुरूप सद्वस्तु को ग्रोर भी ग्रंधिक यथार्थंता से स्पष्ट करने लगें। इस प्रकार, किसी भी प्रत्यय की व्याख्या करने के हेतु दार्शनिक को, प्रत्यय के तर्कपूर्णं विश्लेषण धौर उसके ग्रंमुमव के ग्रालोचनात्मक मनन की दोहरी किया ग्रंपनानी पड़ती है। ग्रंपने सामान्य ग्रंपनोक्तन में दार्शनिक किसी विशेष प्रत्यय की केवल सामान्य ग्रौर विस्तृत विशेषताग्रों का ही निर्देश कर सकता है। स्पष्ट है कि धर्म ग्रंथवा दर्शन की व्याख्या किसी विशेष धर्म ग्रंथवा दर्शन की व्याख्या होगी।

प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने दर्शन और धर्म के प्रत्यय को स्पष्ट करने और उनके अन्तर्सम्बन्ध को समभाने की चेष्टा की है। इसके लिये उसने प्रत्यय के तर्क-पूर्ण विश्लेषण और उसके इतिहास के समालोचनात्मक निरीक्षण की द्रोहरी प्रक्रिया

१. श्री अरविन्द मन्दिर एनुअल, अङ्क ६, पृष्ठ ४३

को अपनाया है। सामान्यतया दर्शन का इतिहास व्यक्तियों के अनुभवों के तर्कपूर्ण विवेचन का संग्रह है जो कि सत्य के भिन्न-भिन्न पहलुश्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रतः श्रन्य पहलुश्रों की कटु श्रालोचना नहीं बल्कि पूर्ण के प्रकाश में उनका मूल्यांकन करके उन को समुचित स्थान प्रदान करना ही वौच्छनीय है।

#### दर्शन का प्रत्यय

श्ररस्तू ने भौतिक शास्त्र के पश्चात् ग्रध्ययन करने के लिये Meta-physics (तत्व दर्शन) की रचना की । "मैटाफ़िजिक्स" का शाब्दिक ग्रथं है "भौतिकशास्त्र के पश्चात्"। वह ग्रन्तिम विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान। वह पहला विज्ञान भी है, सब विज्ञानों की जननी। वह उसकी सत का विज्ञान (Science of Being) भी कहता है यद्यपि ऐसा विज्ञान ग्रसंभव है क्योंकि विज्ञान केवल प्रतीति जगत की कियाश्रों से सम्बन्धित है। दर्शन का सम्बन्ध सत (Being) ग्रीर संभूति (Becoming) दोनों से ही है। ग्रतः विज्ञान भी उसके ग्रन्तगंत ग्रा जाता है। मानव नित्यता (Eternity) ग्रीर ग्रनित्यता दोनों का ही ग्रनुभव करता है। मानव के सम्पूर्ण ग्रनुभव की व्याख्या के रूप में दर्शन सर्वांगीण सत्य की खोज है।

श्राधुनिक दर्शन के नव प्रभात में बुद्धिवादियों ने स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों से वियोजित ज्ञान के रूप में दर्शन की परिभाषा की। दर्शन को बुद्धिमय अथवा गिंगतमय बनाने के इस प्रयास का लक्ष्य उसमें यथार्थता लाना था। परन्तु विचार के माध्यम से दर्शन कभी भी गिएत के समान यथार्थ होने का स्वप्न नहीं देख सकता क्योंकि विचार सत होते हुए भी सद्वस्तु (Reality) नहीं है। श्रयथार्थता दर्शन की दुर्बलता भी है और बल भी। दार्शनिक, ज्ञान का प्रेमी है, उसका सर्वाधिकारपूर्ण स्वामी कभी नहीं। ग्रसीम का ससीम के द्वारा पूर्ण ज्ञान तार्किक वृष्टि से नितान्त ग्रसंमव है यद्यपि मानव का कर्त्तव्य तो उसकी ग्रोर निरन्तर बढ़ते जाना ही है । सद्वस्तु को रूप भ्रोर तत्व, विषयी श्रोर विषय, "तत" भ्रोर "सत" में सदैव विभाजित कर देने वाला मानव-विचार सद्वस्तु का प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर सकता जोकि एक सर्वव्यापी आघ्यात्मिक सत्ता है। दर्शन, तक भ्रौर गिएत के भ्रागमन भ्रौर निगमन का विषय नहीं है। र जैसे ज्यामिति के नियम रसायनशास्त्र और शरीरशास्त्र पर लागू नहीं होते वैसे ही वे दर्शन पर मी नहीं लागू होते । अनुमव के प्रत्येक नवीन क्षेत्र के अपने नियम हैं । अपरोक्ष अनुभव से सम्बन्ध विच्छोद होते ही दर्शन मानव बुद्धि की भूलमुलैयाँ में अपना मार्ग खो देता है जिससे हम कहीं नहीं पहुँच पाते।

२. "वह (परमतत्व) रासायनिक सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म है और इसलिये नाम और रूप के तत्वों को मानदण्ड बनाकर उनके विचार से चलने वाली बृद्धि के आगमन, निगमन, अनुमान अथवा खोज का विषय नहीं हो सकता।" —श्री अरविन्दः द एडवेन्ट, भाग १०, सं० २, एडट ६५

लॉक, वर्कले श्रीर ह्यूम के प्रतिनिधित्व में बुद्धिवादियों के विरोधी अनुभव-वादी दल ने दर्शन को अनुभव पर ग्राधारित करने की ग्रावश्यकता का बड़े जोर-शोर से प्रतिपादन किया। लॉक ने यह निर्देश किया कि अपनी विषय सामग्री के लिये दर्शन का रूप भौर सायन भनुभव पर निर्मर है। यह बुद्धिवादी एकांगिता के लिये उचित उपचार था परन्तु दर्शन को ऐन्द्रिक अनुभव तक सीमित करके अनुभव वादियों ने पलड़े को दूसरी दिशा की स्रोर भुका दिया जिसका परिस्णाम हुस्रा समस्त दर्शन का निषेध । यह स्वामाविक था क्योंकि यदि इन्द्रियानुमव ही एक मात्र अनुभव है तो दर्शन आकाश कुसुम की खोज मात्र है। अपने यथार्थ रूप को प्राप्त करने के लिये दर्शन को धार्मिक, नैतिक, वैज्ञानिक, श्राध्यारिमक इत्यादि सभी प्रकार के अनुभवों के समावेश के लिये अपने क्षेत्र का विस्तार करना होगा। ह्यूम ने बुद्धि की महत्ता का निषेध किया। परन्तु यदि तर्क केवल वासनाम्रों का दास मात्र है तो बृद्धि का निषेध, एक तर्क होने के कारए। स्वयं ही खंडित हो जाता है। तर्क के विरुद्ध सभी तर्कों में इतरेतर (Hysteron Proteron) दोष है। परन्तु ह्युम का 'बुद्धिवाद' का खंडन और 'अनुभववाद की मुर्खताओं का स्पष्टीकरण' एक ऐसी शिक्षा है जो दार्शनिकों को कभी नहीं भूलनी चाहिये। तर्क उसका सर्वोत्तम साधन है परन्तु अपनी विषय सामग्री एकत्रित करने के लिये उसे अनुभव पर ही विश्वास करना चाहिये।

कान्ट ज्ञान के विस्तार के बेकन के विचार को निश्चितता के देकार्तीय विचार से जोडता है। परन्तु वह भी भ्रन्तिम रूप में दर्शन को संभव नहीं मानता। केवल प्रकृति भ्रोर ज्ञान का तत्व-दर्शन संभव है। स्रतः दर्शन के सर्वोच्च पद को पुनः स्थापित करने का कार्य हेगेल पर छोड़ दिया गया । उसके अनुसार दर्शन का उद्देश्य है रूपात्मक सत्ता के प्रत्यय, प्रयोजन ग्रीर महत्व खोजना, ग्रीर ज्ञान की व्यवस्था तथा संसार में उनके अनुरूप उनका स्थान निर्धारित करना। वह मुल्यों को एक सुव्यवस्थित पूर्ण में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर प्रथम बार हम तथ्यों श्रीर मुल्यों की व्यवस्था के रूप में दर्शन का एक सत्य स्वरूप पाते हैं। परन्तु प्रकृति का विचार से तादातम्य करके हेगेल एक ऐसे बुद्धिवाद पर पहुँचता है जिसकी प्रतिकिया में बैडले ने कहा है ''दर्शन हमारी मूल प्रवृत्तियों पर श्राधारित विश्वासों के मिथ्या कारगों की खोज है।"\*

यह तीव व्यंग उन सभी दार्शनिकों के लिये एक सामयिक चेतावनी है जो कि सदवस्तु को विचारमात्र बनाना चाहते हैं परन्तु सभी दार्शनिक विचारों को मिथ्या कारए। कहना तो श्रतिशयोक्ति ही होगी। श्रात्मा बृद्धि का विरोध नहीं करती बल्कि उसको सत्य के ग्रहरण करने के एक ग्रीर भी उत्तम साधन के रूप में

३. हेगेल: फ़िलासफ़ी ऑफ़ राइट, प्राक्कथन।

४. बैंडले, एफ० एच० : एपीएरेन्स एण्ड रीएलिटी, प्राक्तथन ।

#### ४ भी ग्ररविन्द का सर्वीग दर्शन

रूपान्तरित करती है।

यहाँ पर बगं ताँ के विचार केंडले से अधिक सन्तुलित प्रतीत होते हैं। उसके अनुमार दर्शन को न केवल ऐन्द्रिक बल्कि मानिसक और सहजज्ञानजनित अनुमवों पर भी विचार करना चाहिये। वह सद्अनुभवों पर आधारित होना चाहिये। वर्गसी के इस विचार में सच्ची दार्शनिक अन्तर्वृष्टि परिलक्षित होती है कि दर्शन के विभिन्न मत्तमतान्तरों के अन्तर का कारण, भिन्न-भिन्न प्रकार की बौद्धिक व्याख्या और विस्तार से परिपृष्ट, उनका सद्वरतु का अपूर्ण दर्शन है। उसका सुभाव है कि दार्शनिक गण परस्पर तुलना और विषमताओं के बहिष्कार से आधारभूत सद्वरतु के सार्वभौम स्वभाव को समभ सकते हैं।

फिर बर्गसाँ के अनुसार दर्शन "केवल बौद्धिक गवेषणाओं को ही सरल नहीं बनाता, वह हम को कार्य और जीवन की शक्ति भी देता है क्योंकि उसके साथ हम अपने को मानवता में एकाकी नहीं पाते और न ही मानवता उस प्रकृति में पृथक प्रतीत होती है जिस पर वह हावी है।" अन्त में बर्गसाँ केवल वहीं तक बृद्धि-विरोधी है जहाँ तक बृद्धि से उसका अभिप्राय व्यवहारिक जीवन में उसकी साधारण सामर्थ्य से है अर्थात् ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्ध सामग्री पर कार्य करने वाली बृद्धि। अन्यथा सहज ज्ञान की सामग्री को एकत्रित करके और प्रवाहमय प्रत्ययों (Fluid concepts) का निर्माण करके बृद्धि संबोधि से सहयोग कर सकती है। तक और संबोधि दोनों ही दर्शन के अनिवार्य साधन हैं।

समकालीन दर्शन के क्षेत्र में बड़ी ग्रव्यवस्था फैली हुई है। सद्वस्तु के विषय मैं मिन्न-मिन्न मतों को प्रतिपादित करने के हेतु सब प्रकार के तर्कों का प्रयोग हुआ है। बड़े-बड़े वादों के नाम से सब प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सर उठा रही हैं। सब प्रकार की प्रशालियों की परीक्षा ली जा चुकी है। परन्तु इन सब मतमतान्तरों के शोर के पीछे प्रकृति का उद्देश्य एक ऐसे पूर्ण दर्शन का प्रादुर्माव करना प्रतीत होता है जो कि सभी का समन्वय करे और सभी से श्रेष्ठ हो तथा विचार को उसकी हठधमंमयी तन्द्रा से जगा दे। सच्चा दर्शन सद्वस्तु की एक सार्वभौम फाँकी है। वह वस्तु जगत के मौलिक सत्य की बौद्धिक खोज है।

५. "दर्शन केवल पूर्ण में, जीवन के उस सागर में पुन: पठने का एक प्रयत्न माल है, जिसमें हम समाये हुए हैं, जहाँ से हम स्वयं श्रम और जीवन की शक्ति पाते हैं और जहाँ से जड़ प्रकृति और बृद्धि दोनों का उद्गम है।" — बगेंसाँ: कीएटिंव एवाल्यूशन, पृष्ठ २०२

६. 'यदि यह सहज ज्ञान स्थायी, सामान्य और सर्वापरि, मार्ग भ्रष्ट न होने के लिये, काह्य प्रसंगों से सम्बद्ध किया जा सके तो दर्शन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।"

<sup>--</sup> बर्गसाँ : वही, पृष्ठ २५२

७. बर्गसाँ: वही, पृष्ठ २८५

वर्गसाँ : वही, पुण्ठ २५१

#### दर्शन ग्रीर जीवन

अतः सायना और अनुशासन पर बल देने वाले, मारतीय दार्शनिक मत को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दर्शन जीवन के निकट होना चाहिये। सत्य के लिये सत्य की खोज का दर्शन में अपना महत्व है और उसके व्यावहारिक प्रभाव में कुछ भी सन्देह नहीं है। परन्तु, जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है, "फिर भी, एक बार ज्ञात हुआ सत्य हमारी अन्तरात्मा और हमारी बाह्य कियाओं में

श्री अरविन्द : द रेनेसाँ इन इण्डिया, पृष्ठ ७२

१०. कस्मिन्नु खलु भगवो विज्ञाने सर्वेमिदं विज्ञातं भवति

<sup>-</sup>मुक्कोऽपनिषद, १, १, १

११. मैस, एस॰ के॰ : श्री अरविन्द मन्दिर एनुअल, अंक २, पृष्ठ ६१

१२. श्री अरविन्द: ह्यू मन साइकिल, प्ष्ठ ६३

#### ६ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

उतारने योग्य होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं है तो उसका सर्वांग नहीं बिल्क केवल बौद्धिक महत्व हो सकता है। वह केवल बुद्धि के लिये सत्य होगा और हमारे जीवन के लिये वह किसी विचार की पहेली के हल, एक अमूर्त सत्ता और एक मृतक वस्तु से अधिक नहीं होगा। "" दर्शन मानव जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही पहलुओं को प्रभावित करता है। जैसा कि आल्डस हक्सले ने लिखा है, "मनुष्य अपने जीवन दर्शन, अपने विश्व-सिद्धान्त के अनुसार रहते हैं।""

हमारे समय का श्रस्तित्ववादी विद्रोह इसी माँग पर जोर देता है। वह तार्किक अथवा प्रकृतिवादी व्यवस्था, विश्लेषण्वादी बुद्धिवाद श्रौर मृतप्राय विचार के विरुद्ध एक विद्रोह है जो कि दर्शन के प्राण्मय केन्द्र को सोख कर उसको ऐसे सिद्धान्तों की निर्श्वक खोज मात्र बना देते हैं जिनका हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसी प्रकार व्यवहारवाद (Pragmatism) सत्य के व्यवहारिक मूल्य पर जोर देता है। मानवतावाद (Humanism) मानववादी कसौटी Homo Mensura के प्रोटेगोरियन सिद्धान्त को पुनर्जीवित करता है। साधनवाद (Instrumentalism) जीवन में सफल कर्म के साधन मात्र के रूप में ज्ञान की व्याख्या करता है। १९५

इन सभी मतों में एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि ये सब दर्शन को प्रयोजन युक्त बनाने पर जोर देते हैं परन्तु उसको मानव जीवन की संकीर्ण परिधि में बांध कर वे गलती करते हैं। मूल्यों के विज्ञान के रूप में दर्शन को हमें चरम मूल्य ईश्वर तक ले जाना चाहिये। सत्य के व्यवहारिक मूल्य को मूल्यों की व्यवस्था में समुचित स्थान मिलना चाहिये परन्तु वह सर्वोंच्च अथवा एक मात्र मूल्य नहीं हो सकता। पूर्ण मनुष्य होने के लिये मानवता की सीमा को लांघना आवश्यक है अतः मानव नहीं बल्कि अतिमानव ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। दर्शन जीवन के लिये है परन्तु जीवन आत्मा के लिये है अतः जीवन नहीं बल्कि आध्यात्मिकता ही दर्शन का अन्तिम लक्ष्य है।

मूल्य-दर्शनकार विन्डलबैन्ड ने "सार्वभौम मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान" कहकर दर्शन की यथ र्थ परिमाषा की है। परन्तु वह इस सत्य को बिल्कुल मूल गया कि दर्शन के क्षेत्र में मूल्य-निर्णय (Beurteilungen) तथा सम्बन्ध-निर्णय (Urteile) दोनों का स्थान है। सत्ता को छोड़कर मूल्य और यथार्थ को छोड़कर

१३. श्री अरिवन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४५६

१४. आल्डस हक्सले : एण्ड्स एण्ड मीन्स, पृष्ठ २५२

१५. "जब कभी दर्शन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तो सदा ही यह मान लिया गया कि वह एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का बोधक है जो कि जीवन के व्यवहार को प्रभावित करेगा।"
——जॉन डिवी: डिमोकेसी एण्ड एजूकेशन, पृष्ठ ३७५

ग्रादर्श का महत्व स्थापित करना मूल्यों को निःसत्व ग्रीर दर्शन को वृथा स्वप्नमात्र बनाना है। मूल्य धमूर्त्त नहीं बल्कि मूर्त्त सद्वस्तुएँ हैं। एल ॰ डब्ल्स्टर्न के 'वस्तुग्रों के द्विकोरा।' ग्रौर 'व्यक्तियों के द्विकोरा।' ग्रौर मुन्सटरवर्ग के 'मृल्यों के संसार' ग्रौर 'तथ्यों के संसार, के बीच खाई बनाना ग्रनुचित है। वह एक ही परम निरपेक्ष तत्व वस्तुग्रों के दृष्टिकोए। श्रौर व्यक्तियों के दृष्टिकोए। का ग्राधार है, वही तथ्यों के संसार और मूल्यों के संसार का तत्व है। फिल्टे का नैतिक मुल्यों का संसार कहानी का केवल एक भाग है। रिकर्ट का West an मुल्य का केवल एक पहलू उपस्थित करता है । दर्शन का सम्बन्ध न केवल मान-सिक बल्कि अतिमानसिक और मन से निम्न स्तर के मुल्यों से भी है। मुल्य अन्तःस्थ मी हैं ग्रौर परात्पर भी, ग्रात्मगत भी हैं ग्रौर वस्तुगत भी। सद्वस्तु के मानसिक ज्ञान के रूप में दर्शन में सभी प्रकार के मूल्य और तथ्य सम्मिलित हैं।

दर्शन श्रीर विज्ञान

फिल्टे के अनुसार किसी भी व्यक्ति का दर्शन उसकी अन्तर्प्रकृति पर निर्मर है। दर्शन दार्शनिक के अनुभव की बौद्धिक व्याख्या है। विज्ञान भी अनुभव पर ग्राधारित है। यह समानता हमें दर्शन ग्रीर विज्ञान के सम्बन्व के प्रश्न पर ले स्राती है। प्रो० कॉलिंगवुड के स्रनुसार ''दर्शन पर कोई भी स्राक्रमण विज्ञान की आधारभूमि पर आक्रमण है।" परन्तु दर्शन और विज्ञान के सम्बन्ध की यह व्याख्या दर्शन को विज्ञान के आधार पर खड़ा एक ऊपरी ढांचा मात्र बना देती है। इन दोनों के सम्बन्ध का आधार इस तथ्य पर रखा गया है कि दर्शन का सम्बन्ध सामान्य विज्ञान की पूर्वमान्यताग्रों से है परन्तु वस्तुतः दर्शन श्रौर विज्ञान का सम्बन्ध तो उनमें समान रूप से अवस्थित असीम सत्ता की एकता में है। विज्ञान संभूति का अध्ययन करता है और दर्शन सत् का और क्योंकि जो सत् में है वही संमृति में है अतः विज्ञान और दर्शन परस्पर सम्बन्धित हैं। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, "ग्रतिभौतिक प्रकृति के नियम ग्रौर सम्भावनाग्रों को जाने बिना न तो मौतिक प्रकृति के नियम और न सम्मावनाएँ ही जानी जा सकती हैं।"" विज्ञान की असफलतायें दर्शन के सत्यों की प्रमारा न होते हुए भी उन सीमाओं की ओर इंगित करती हैं जिनके पश्चात् विज्ञान को दर्शन के लिये स्थान छोड़ देना चाहिये।

विज्ञान हमको साधन दे सकता है परन्तु मानव जाति की मौलिक समस्याग्रों का हल नहीं दे सकता। हमारी सत्ता के तत्व भ्रौर प्रयोजन का ज्ञान पाये बिना यह विज्ञान लामकारी होने की भ्रपेक्षा घातक ही अधिक सिद्ध हो सकता है। यहीं

१६. कॉलिंगवुड: एन ऐसे ऑन मैटाफ़िजिक्स, पृष्ठ १७०

१७. श्री अरविन्द: द ह्यूमन साइकिल, पृष्ठ ८२

दर्शन की श्रावश्यकता है। परन्तु दर्शन की खातिर हमें विज्ञान की श्रवहेलना नहीं करनी चाहिये क्योंकि प्रिक्रियाओं का ज्ञान भी लतना ही श्रावश्यक है जितना कि लक्ष्य का ज्ञान।" दर्शन श्रतः विज्ञान श्रीर दर्शन श्रन्योन्याधित हैं।

परन्त इस परस्पर सम्बन्ध के कारएा हमें उनका अन्तर न भूल जाना चाहिये। विज्ञान ग्रौर दर्शन दोनों ही के कार्यक्षेत्र ग्रौर कार्य-प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न है। विज्ञान एक सीमित क्षेत्र का व्यवस्थित ज्ञान है जबकि दर्शन का सम्बन्ध समी प्रकार के सन्भवों से है। विज्ञान का सम्बन्ध प्रतीति जगत स्रथवा प्रकृति से है। दर्शन सदवस्त् अथवा अतिप्रकृति का ज्ञान है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही तर्क के माध्यम से कार्य करते हैं। परन्तु विज्ञान में यह तर्क मिलावटी है जो कि सत की गहराइयों को नहीं माप सकता और अनुभव की केवल बाह्य परिधि की नाप जोख करता है। वह ऐन्द्रिक, अनुभवजन्य सामग्री की गुरिथयों को सूलभाता, उनका वर्गीकरण श्रौर तुलना करता तथा उनसे सामान्य व्यावहारिक सिद्धान्त बनाता है। दूसरी म्रोर दर्शन शुद्ध तर्क म्रथवा चेतना के द्वारा कार्य करता है। वह सत के परम सत्य को जानना चाहता है। शंकर के शब्दों में वह 'शुष्क तर्क' के स्थान पर 'शुद्ध तर्क' का प्रयोग करता है। सारांश यह है कि दर्शन को चेतन, ग्रधिचेतन, ग्रतिचेतन धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक, सामाजिक इत्यादि सभी प्रकार के ग्रनुमवों पर विचार करना चाहिये। दार्शनिक, जैसा कि प्लेटो ने कहा है, ''ज्ञान के ग्रंश नहीं बल्कि पूर्ण का प्रेमी होता है।'' यही वह श्राधारशिला है जिस पर विरोधी मत मिलते हैं। "फर, प्रत्येक सच्चे दर्शन को ग्रपने युग की समस्याओं को सूलभाना चाहिये और समय की आवश्यकता के अनुसार सत्य की ब्याख्या करनी चाहिये । रूप बदलते हैं तत्व नहीं बदलते । दार्शनिक मतों को उनके यूग की तुला से ही जांचा जाना चाहिये।

# बर्चान-विरोधी मत

हमारे युग के कुछ दर्शन-विरोधी ग्रान्दोलनों ने दर्शन के महत्व पर सन्देह किया है। उनके तकों के विरुद्ध दर्शन को बचाने की चेष्टा किए बिना हम प्रो० कॉलिंगवुड के साथ केवल यह कहना चाहते हैं कि उनकी ग्रालोचना "कृत्रिम दर्शन

१८. "विज्ञान अन्ततः केवल प्रित्रयाओं का सही ज्ञान है परन्तु फिर प्रित्रयाओं का ज्ञान भी सम्पूर्ण ज्ञान का अंश है और उसके पीछे के गहन सत्य की ओर एक व्यापक और स्पष्ट प्रगति के लिये आवश्यक है।"
— श्री अरविन्द : एवाल्यू शन, पृष्ठ २६

१६. प्लेटो : रिपब्लिक, चतुर्थं पुस्तक

२०. "केवल चेतना के क्षेत्र के विस्तार और हमारे ज्ञान के साधनों में आशातीत वृद्धि से ही पुराना विरोध समाप्त हो सकता है।"

<sup>—</sup>श्री अरविन्द : द लाईफ़ डिवाइन, भाग ৭, ब्रितीय आवृत्ति, पृष्ठ २५

(Pseudo-metaphysics) की ग्रालोचना है।"" सर्व प्रथम, एक वास्तविक दर्शन विज्ञान से ग्रधिक व्यावहारिक होगा क्योंकि वह सदैव ही समस्याग्रों की जड़ तक पहुंचता है। सच तो यह है कि म्राज हमें एक म्रधिक उत्तम, सच्चे मौर समन्वयकारी दर्शन की भ्रावश्यकता है जो कि हमारे समय की भ्रावश्यकताभ्रों को सन्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त रूप से विस्तृत हो । दूसरे, प्रमाणित न हो सकने के कारए। दर्शन की श्रवहेलना नहीं की जा सकती। यद्यपि उसके निरपेक्ष सिद्धान्तों को विज्ञान के सापेक्ष सिद्धान्तों के समान प्रमाशित नहीं किया जा सकता परन्तु वे अपरोक्ष रूप से प्रमाणित और इसलिये सबसे अधिक निश्चित हैं। ब्रैडले श्रथवा नागार्जुन के निषेवातमक मत का महत्व केवल इस तथ्य का पोषण करने में है कि मूर्त प्रतुभव के प्राधार के बिना तर्क हम को कहीं नहीं ले जाता ग्रन्यथा दर्शन तो अदम्य है। दर्शन का निषेध स्वयं एक निषेधवादी दर्शन है। सब प्रकार के दशन-विरोधी निर्णयों में इतरेतर दोष हैं। परन्तु तर्क ही तो ग्रन्तिम सीमा नहीं है। ग्रात्मा के ऋपरोक्ष भ्रनुभव में जब हम शुद्ध ज्ञान पर पहुंचते हैं तब तर्क की कोई श्रावश्यकता नहीं रहती। पूर्ण ज्ञान तर्क के द्वारा नहीं बल्कि चेतना के द्वारा ही सम्मव है जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा सद्वस्तु को जानती है। दृष्टाजनों का मत है कि अतिमानस के स्तर पर समस्त दर्शन सत्य की एक प्रत्यक्ष भाँकी बन जाता है। इसी को श्री ग्ररिवन्द ने बौद्धिक दर्शन का मावी उत्तराधिकारी "श्रतिमानस ज्ञान" कहा है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि मानव म्रतिमानव के स्तर पर पहुंच जाए। विज्ञानमय पुरुष के वंश के म्रवतरएा तक दर्शन बुद्धि के बिना नहीं रह सकता क्यों कि मानसिक स्तर पर सार्वभौम होने के लिये उसको बौद्धिक भी होना चाहिये।

#### धर्म का प्रत्यय

शाब्दिक अर्थों में 'रिलीजन' एकता और सामंजस्य का सिद्धान्त है (लैटिन: रिलीजियो ओनिस; रि=वापस अथवा पुनः, लिगेग्रर =बांधना)। 'रि' से यह बोध होता है कि एकता के दोनों विषय मूल रूप में एक ही थे और केवल अस्थायी रूप से पृथक हो गये हैं। इस प्रकार धर्म मानव और ईरवर, ससीम और असीम की परम एकता में आस्था पर आधारित है और इस कारए कोई भी धर्म जो कि मानव और ईरवर के बीच स्थायी खाई खोदता है परोक्ष रूप से अपने धर्म कहलाने के अधिकार का ही निषेध करता है। यदि मानव सार रूप में देवी नहीं है तो कोई भी सच्चा धर्म असम्भव है। भौतिकवाद, मानव द्वारा संसार की उन्नित में विश्वास करने वाला मत (Meliorism), नैतिकतावाद और व्यवहारवाद पर आधारित धर्म अपने प्रयोजन को ही भूल जाता है। मान लिया कि "रिलीजन" शब्द से देवी सत्ता की ओर कोई निर्देश नहीं होता परन्तु देवी

२१. कॉलिंगबुड: एन ऐसे ऑन मैटाफिजिक्स, पृष्ठ ४८

#### १० श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

सत्ता के ग्रितिरिक्त किसी से भी मानव की पूर्ण एकता संभव ही नहीं है। क्या ससीम से एकता उतनी ही पूर्ण हो सकती है जितनी ग्रसीम से एकता? सीमित प्रेम स्वभावतया ही सदैव सीमित और इस कारण अपूर्ण रहेगा। प्रत्येक घर्म जो कि दैवी सत्ता को छोड़कर मानव को किसी ग्रन्य से मिलाना चाहता है सदैव अपूर्ण रहेगा। ईश्वरीय धर्म ही एक मात्र स्वनामधन्य धर्म है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु मानव के धर्म को ग्रितिमानव का धर्म बन जाना चाहिये।

घर्म की व्याख्या करते हुए हैगेलवादियों ने उसमें बुद्धि के भ्रंश पर जोर दिया है। जैसा कि प्रो॰ मैक्टैगार्ट ने कहा है, "धर्म स्पष्टतया ही एक मानसिक ग्रवस्था है..... मुभे ऐसा प्रतीत होता है कि वह हममें और विस्तृत विश्व में एक सामंजस्य की आस्था पर आधारित एक भावना के रूप में सर्वोत्तम रीति से वर्णन किया जा सकता है।"22 इस प्रकार का सिद्धान्त सभी धर्मों में एक प्रकार के बौद्धिक ज्ञान को आवश्यक तत्व मानता है परन्तु अनेक घार्मिक व्यक्तियों ने कभी किसी प्रकार का दार्शनिक अथवा बौद्धिक विचार विकसित नहीं किया। वर्म का सर्वोत्तम साधन प्रेम न तो अनुभूति है और न ज्ञान बल्कि एक चैत्य प्रक्रिया (Psychic Phenomenon) है । चैत्य तत्व को मानसिक अथवा प्राग् सम्बन्धी तत्वों से पृथक न करने के कारएा धर्म की प्रकृति के विषय में अनेक मिथ्या विचार फैल गए हैं। एक अर्थ में घर्म में अनुभव का शुद्ध बुद्धि की किया से तादात्म्य किया जा सकता है परन्तु मानव को ईश्वर की ग्रोर प्रेरित करने वाली श्रद्धान तो गुद्ध ग्रौरन मिश्रित तर्क है बल्कि मानव के दैवी मविष्य में म्रान्तरिक चैत्य म्रास्था है। घर्म "मानस की श्रंखलाम्रों से मुक्त वस्तु के महत्व की स्थापना" नहीं है जैसा कि जैन्टाइली ने सोचा था और न वह व्हाइटहैड के शब्दों में ''जो कुछ व्यक्ति स्वयं ग्रपने एकान्त के साथ करता है" वह ही है। वह न तो वस्त्र विषयक है न ग्रात्म विषयक । वह चित्त विषयक है जो कि विषय ग्रौर विषयी दोनों है। ग्राध्यात्मिकता सभी धर्मों का सार रूप है।

श्लीग्ररमाकर ग्रौर रिटशैल प्रभृत विचारकों का एक ग्रन्य दल घर्म की व्याख्या में ग्रनुभूति को प्रधान तत्व मानता है। घर्म का विषय रहस्यमय है, मोहक है ग्रौर उदात्त है। उसके सन्मुख हम काँप उठते हैं परन्तु फिर भी उसकी ग्रौर खिचते जाते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण घर्म को निम्न प्रकृतिजन्य बना देता है जबकि ईश्वर की प्राप्ति में ग्रास्था के रूप में घर्म ग्रतिमानस स्तर का तथ्य है। वह ब्रैंडले की ''मूलप्रवृत्ति'' ग्रौर ''ऐन्द्रिक ग्रनुभूति'' नहीं बिल्क एक सहजज्ञानमय चित्तप्रधान ग्रास्था है।

नीतिवादी धर्म के नैतिक पक्ष पर जोर देते हैं। मैथ्यू ग्रारनल्ड धर्म की व्याख्या 'भावनामय नैतिकता के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं' के रूप में करता है।

२२. मैक्टेगार्ट: सम डॉग्माज ऑफ रिलीजन, पृष्ठ ३

कान्ट नैतिक संकल्प की प्राथमिकता पर बल देता है श्रौर ईश्वर को केवल नैतिक मान्यता के रूप में लाता है। ब्रैडले कहता है कि "नैतिकता एक अधिक ऊचे शुम के स्तर पर पहुंचती है। वह वहां समाप्त होती है जिसको हम धर्म कहते हैं।"<sup>२३</sup> "नैतिक न होना एक नैतिक कर्त्तब्य है स्रौर यह कर्त्तब्य है धार्मिक होना।"२४ उपरोक्त मत चैत्य तत्व को मानसिक तत्व से पृथक नहीं कर पाते। भ्रनैतिक न होते हुए भी धर्म नीति से परे है क्योंकि धर्म का विषय समस्त मानव मूल्यों का अतिक्रमण करता है। एक चैत्य प्रेरणा के रूप में घर्म में विचार, संकला श्रौर श्रनुभव सभी सम्मिलित हैं परन्तु तो भी वह इन सभी से श्रधिक है।

व्हाइटहैड के समान विलियम जेम्स भी धर्म की इस प्रकार व्याख्या करता है "व्यक्तियों की अपने एकान्त की अनुभूतियाँ, कर्भ और अनुभव जहाँ तक कि वे ग्रपने को उस सत्ता से सम्बन्धित पाते हैं जिसको कि वे दैवी कहते हैं।"२ ध्यह परिमाषा धर्म के दैवी तत्व पर यथार्थ रूप में जोर देते हुये भी उसके वस्तुविषयक ग्रौर सामाजिक पहलू को भूल जाती है। व्हाइटहैड श्रौर जेम्स दोनों ही धर्म में मीक्ष और सीमाओं से मुक्ति के पहलू को मुला देते हैं जिसमें कि मानव अपने एकाकी । न से उठकर दैवी सत्ता की उपस्थिति का अनुमव करता है । ' एकाकी की स्रोर एकाकी की उड़ान''र के रूप में धर्म की परिमाषा उन रहस्यवादियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो कि व्यक्तिगत मोक्ष पर ही बल देते हैं। परन्तू इसके विपरीत म्राधुनिक युग की चेतना श्री अरविन्द के सार्वभीम मोक्ष के म्रादर्श में परिलक्षित होती है। जब तक हम अपने साथियों से ऐक्य का अनुभव नहीं करते तब तक हमारी दैवी सत्ता से पूर्ण एकता सम्भव नहीं है। धार्मिक प्रथीं में एकाकी होने का तात्पर्य मागवत सत्ता की उपस्थिति में होने से लगाना चाहिये जो कि किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा हित को नहीं छोड़ती बल्कि जो सभी प्राणियों का इति अथ है।

हॉफ़डिंग ''मुल्यों के संरक्षण में ब्रास्था''<sup>२७</sup> के रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं। यह परिमाषा जहाँ एक ग्रोर मूल्य के रूप में धर्म के तत्व को यथार्थ ही पहचानती है वहाँ उसके व्यवहारिक रूप को मुला देती है। धर्म केवल मृल्यों के संरक्षरा में नहीं बल्कि उनकी सिद्धि में श्रास्था है। फिर, धर्म के तत्व के रूप में मुल्य केवल नैतिक नहीं हैं क्योंकि ईश्वर नीति अनीति से परे है। अलेग्जैन्डर इस परिभाषा

बैंडले, एफ॰ एच॰: एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ ३८८ २३.

वही, पृष्ठ ३११ ₹४.

विलियम जेम्स : वैराइटीज ऑव रिलीजस एक्सपीरियेन्स, पृष्ठ ३२ २५.

प्लॉटिनस : द नियोप्लेटोनिस्ट्स, पृष्ठ १०३

<sup>&</sup>quot;Faith in the conservation of value."-Hoffding. देखिये - एलेक्जे न्हर: स्पेस टाइम एण्ड डीटी, भाग २, पृष्ट ४०८

#### १२ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

को यथार्थ ही अत्यधिक बौद्धिक मानता है परन्तु यह कहने में कि "ईश्वर को सर्वोच्च मृत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई ऐसा निर्मृत्य (Unvalue) नहीं है जिससे उसकी तुलना हो सके<sup>" २८</sup>, वह निरपेक्ष विधेयों को सापेक्ष विधेय (Predicate) मान लेता है। यदि किसी वस्तु में मुल्य होता है तो वह किसी मुल्यहीनता की तुलना में होता है क्योंकि सीमित वस्तुश्रों के विधेय सापेक्ष होते हैं। परन्तु ईश्वर के विषय में बात कुछ दूसरी ही है। जो कुछ ईश्वर के विषय में कहा जाता है वह निरपेक्ष है और उसके विरोधी के निषेध की म्रावश्यकता नहीं। फिर प्रलैग्जैन्डर के अनुसार "धर्म ईश्वर में श्रास्था है" प्रथवा वह "यह स्था-यी भाव है कि हम उसकी ग्रोर खिंचते हैं ग्रौर ग्रनुभव के एक उच्चतर स्तर की स्रोर उसके प्रवाह में फंस जाते हैं।"<sup>२९</sup> यु परिमाषा धर्म की कुछ विशेषतास्रों को स्पष्ट करती है। यह सर्व प्रथम यह निर्देश करती है कि घर्म हमको ईश्वर ग्रौर उच्चतर ग्रनुभूति की ग्रोर ले जाता है ग्रौर दूसरे कि धर्म ईश्वर में ग्रास्था है। परन्तु इसमें सिद्धि के महत्व को नहीं पहचाना गया है। अलैग्जैण्डर संकेत करता है कि ''दैवी तत्व की सिद्धि होने पर मूल्य उत्पन्न होंगे परन्तु तब तो वह दैवी ही नहीं रह जायेगा क्योंकि तब प्रेरेगा दैवी के देवत्व की श्रोर होगी ग्रीर यह कम इसी प्रकार चलता रहेगा।" इस प्रकार ईश्वर का कभी भी मल्य से तादात्म्य नहीं हो पाता। परन्तु इस प्रकार का संभावित ईश्वर धर्म की माँगों को सन्तुष्ट नहीं करता। यथार्थ ईश्वर के बिना घर्म एक अर्थहीन कल्पना है। धर्म का ईश्वर यथार्थ और परम तथा इस कारण सर्वोच्च मुल्य होना चाहिये। जो प्रमावित करता है वह अपने प्रमाव के कारएा ही यथार्थ है। ईश्वर हमारे जीवन को प्रमावित करता है ग्रतः वह यथार्थ है।

डॉ० मैंत्र के मतानुसार धर्म "मूल्यों की सिद्धि में श्रास्था है।" यहाँ पर मूल्य यथार्थ हो भी सकते हैं श्रौर नहीं भी जबिक धर्म का श्रालम्बन सदैन सत् होता है। फिर, जैसा कि हमने देखा, ईश्वर सर्वोच्च मूल्य है जिसमें कि सभी मूल्य सुरक्षित रहते हैं। ईश्वर में मूल्य श्रौर सत्ता का योग है। वह परम मूल्य भी है श्रौर परम सत्ता भी अतः ईश्वर की सिद्धि में श्रास्था के रूप में धर्म की परिभाषा की जा सकती है। उसका लक्ष्य यह श्रथवा वह मूल्य न होकर सर्वोच्च मूल्य स्वयं भागवत सत्ता ही है। श्री श्ररविन्द के शब्दों में सारांश यह है "कि धर्म का सर्विविक श्रान्तरिक तत्व...ईश्वर की सिद्धि है। उसकी श्राकांक्षा है

२८. वही, पृष्ठ ४१०

२६. वही, पृष्ठ ४२६

३०. वही, पृष्ठ ३४८

३१. मैत, एस० के०: श्री अरविन्द मन्दिर एनुअल, भाग २, पृष्ठ ६१

असीम, निरपेक्ष, एक, भागवत सत्ता की खोज जो इन सभी वस्तुओं में है श्रौर फिर भी ग्रमर्त न होकर सत पुरुष है। उसका कार्य मानव भौर ईश्वर में सच्चे भीर परम सम्बन्धों का जीवन व्यतीत करना है, ऐक्य के सम्बन्ध, भ्रनैक्य के सम्बन्ध, एक ज्योतिमय ज्ञान के सम्बन्ध, एक रसावेशजनित प्रेम और भ्रानन्द, एक पूर्ण ब्रात्म-समर्पए। ब्रीर सेवा, हमारी सत्ता के प्रत्येक श्रंश को उसके साधारण स्तर से निकालकर मानव की भागवत सत्ता की स्रोर उध्वोंन्मुखी प्रगति में ढालना श्रौर भागवत सत्ता का मानव में श्रवतरण।" ११ धर्म का दर्शन

दर्शन तथ्यों भीर मुल्यों की एक बौद्धिक व्यवस्था है। धर्म सर्वग्राही परम मुल्य ईश्वर की सिद्धि में ग्रास्था है। ग्रतः घर्म के दर्शन का कार्य ग्रपनी माषा में श्रीर मानव के तार्किक तथा बौद्धिक ग्रंगों के हेतू घर्म के सत्यों, ग्रनुमृतियों श्रीर नियमों की यथासंभव सर्वोत्तम व्याख्या करना है। घार्मिक ग्रनुभृतियों की व्याख्या करने में कितने भी अशक्त होने पर भी, व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वजनीन बनाने के हेत् तक ग्रीर माषा ग्रनिवार्य हैं। घम का दर्शन घार्मिक श्रनुभृतियों का बौद्धिक विश्लेषणा श्रीर तार्किक व्याख्या है। वह धर्म में उस सब प्रकार की कट्टरता श्रीर तर्कहीनता के विरुद्ध एक उपयुक्त श्रौषिघ है, जो कि धर्म के नाम पर फैले हये इतने ग्रधिक ग्रन्धविश्वासों के लिये उत्तरदायी है। " ग्रास्था कोई बौद्धिक विश्वास नहीं है। धर्म तर्क का विषय नहीं है परन्त्र उसको तार्किक आलोचना के सन्मुख मी ग्रपने प्रमागापत्र उपस्थित करने योग्य होना चाहिये। सच्ची मक्ति यथार्थ सत्य पर ग्राघारित होनी चाहिये। ग्रतः घर्म को ग्रनुशासित करना धर्म के दर्शन का पवित्र कर्त्तंव्य है। तर्क बद्धि से निम्न तत्वों पर नियंत्रण करता और मानव को बुद्धि से परे संकेत करता है। यह कहने में कुछ सत्य श्रवश्य है कि इस अतिमान-सिक तत्व के कारए। धर्म अनिर्वचनीय है परन्तु धर्म से समस्त तर्कहीन तत्वों को दूर करने के लिये दर्शन ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

परन्तु दर्शन को घर्म के अतिमानसिक तत्व का विश्लेषणा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। धर्म का विवेचन करने वाला दार्शनिक स्वयं भी धार्मिक होना चाहिये। स्वयं व्यक्तिगत अनुभव किए बिना कितना मी बौद्धिक मनन करने से धर्म समक्त में नहीं आ सकता। साधारण प्रत्यक्ष और विश्लेषण के द्वारा धर्म के अनुभवों की व्याख्या करने के सभी प्रयत्नों में मनोवैज्ञानिक की भ्रान्ति (Psychologists' fallacy) का दोष है। दर्शन के बिना धर्म बिना पतवार की

३२. श्री अरविन्द: ह्यूमन साइकिल, पृष्ठ १६०

<sup>&</sup>quot;धर्म एक क्षण भी नहीं खड़ा रह सका होता यदि वह महान् सत्यों की बौद्धिक व्याख्या से अपनी पुष्टि नहीं करता चाहे वे कितने ही अपर्याप्त हों।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द : व्युज एण्ड रिव्युज, पुष्ठ २

#### १४ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

नौका के समान है परन्तु फिर भी पतवार तो नौका के स्थान पर काम नहीं दे सकती।

धर्म का दर्शन अनुभव पर आधारित होना चाहिये। उसकी समस्त समस्याएँ, आस्था, उपासना, परम्परा, अनुभृति और अमरत्व इत्यादि अनुभव के अन्तर्गत ही आती हैं। परन्तु जब बिना किसी यथार्थ अनुभव की सहायता के तर्क धर्म की आलोचना करने लगता है तभी धर्म के दर्शन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के प्रयत्न बाल-कीड़ावत प्रतीत होते हैं जो कि वयस्क जनों के कार्यों को नहीं समभता। केवल निरीक्षण, वर्गीकरण और साधारणीकरण पर आधारित एक धर्म का विज्ञान बनाने के सभी प्रयत्न निष्फल हैं क्योंकि जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है "धार्मिक ज्ञान के उन अंशों में भी जहाँ कि वे बौद्धिक कियाओं के अधिकाधिक समान होते हैं प्रकाश देने वाली शक्तियाँ कल्पना, तर्क और बौद्धिक निर्णय नहीं बल्क अनुभव, प्रेरणाएँ, सहज ज्ञान और सहज प्रत्यक्ष इत्यादि होते हैं जो कि अतिमानसिक प्रकाश के स्तर से हमारे पास आते हैं।" सच तो यह है कि धर्म का विज्ञान संभव ही नहीं है क्योंकि अनेक बाह्य समानताएँ होने पर भी विज्ञान और धर्म के लक्ष्य और विधियाँ मिन्न-भिन्न हैं। तथ्यों के संग्रह, उनके वर्गीकरण, तुलना और अन्त में उनसे कुछ सामान्य सिद्धान्त बनाकर धार्मिक अनुभृति के तत्व को नहीं जाना जा सकता।

ह्पक, लक्षण और उपमा के प्रयोग बिना बुद्धि से धार्मिक अनुभव की व्याख्या नहीं की जा सकती। भाषा अनुभव के तथ्यों की लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। अतः वह भिन्न-भिन्न तथ्यों के अनुह्प परिवर्तनशील होनी चाहिये। भाषा अनुभव के अनुह्प होनी चाहिये, अनुभव भाषा के अनुह्प नहीं। दर्शन को धर्म की भाषा, उसके दिव्य अनुभवों और लक्षणों के अर्थों को समम्भना सीखना चाहिये।

## दर्शन, धर्म ग्रौर विज्ञान

मानव ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने तर्क, अपने गुरा और अपना कार्य-क्षेत्र होता है और प्रत्येक ही मानव ज्ञान के द्वन्द्वात्मक विकास में सहायक है। दर्शन सत के सनातन रूपों को तर्कानुसार व्यवस्थित करता है। धर्म सत के व्यक्तिगत सम्बन्धों को व्यवहारिक अनुभव की दृष्टि से व्यवस्थित करता है। विज्ञान सत के पृथक पृथक रूपों और प्रकारों को निरीक्षरा और विश्लेषरा के द्वारा व्यवस्थित करता है। दर्शन तार्किक विश्लेषरा पर आधारित व्यवस्था है, धर्म मागवत सत्ता से योग में आस्था है और विज्ञान उसके पृथक पृथक रूपों का निरीक्षरा और विश्लेषरा है। इस प्रकार एक परम मागवत सत्ता में सभी परस्पर सम्बन्धित हैं जो कि उनका सामान्य विषय है। भिन्न-भिन्न मार्गों से सभी ईश्वर

३४. श्री अरविन्द : द ह्यू मन साइकिल, पृष्ठ १६०-१६१

की श्रोर जाना चाहते हैं। सभी उसकी श्रोर श्रपने-श्रपने दृष्टिकोण से देखते हैं। दर्शन के परम सत्य धर्म में श्रनुभव के विषय हो जाते हैं। श्री श्ररविन्द के शब्दों में, "एक धर्म जो कि दार्शनिक सत्यों की श्रमिव्यक्ति नहीं है, अन्वविश्वास श्रौर रूढ़िवाद के स्तर पर उत्तर श्राता है श्रौर एक दर्शन जो कि धार्मिक चेतना से जीवन ग्रहण नहीं करता एक थोथा प्रकाश है क्योंकि वह स्वयं को व्यवहार में नहीं उत्तरवा सकता।" " जबिक दर्शन मस्तिष्क को सन्तुष्ट करता है, धर्म हृदय को सन्तोष देता है श्रौर क्योंकि सद्वस्तु को हमारी सम्पूर्ण सत्ता को सन्तुष्ट करना चाहिये श्रतः दोनों ही समान रूप से श्रावश्यक हैं। हेगेल का दर्शन को सर्वोच्च मानना पूर्ण के स्थान पर श्रंश को रखने के समान है। समस्त दर्शन, धर्म श्रौर विज्ञान मागवत सत्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये साधन मात्र हैं।

दर्शन मौखिक है श्रौर धर्म व्यावहारिक है। व्यवहार के बिना सिद्धान्त एक थोथा मानसिक विश्वास मात्र है श्रौर सिद्धान्त के बिना व्यवहार केवल श्रंध प्रवृत्ति है। धर्म का कार्य मानव को श्रीतमानव की श्रोर ले जाना है, उसको श्राध्या-रिमकता का जामा पहनाना श्रौर श्रज्ञान के मानसिक स्तर से होकर श्रात्मा के क्षेत्र में ले जाना है। कान्ट के Critique of Pure Reason में उसका श्रज्ञे यवाद बौक्तिक दर्शन के पक्षपातियों के लिये एक उपयुक्त शिक्षा है। यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि दर्शन को उसकी श्रम्ध तन्द्रा से जगाया जाए श्रौर उसको विज्ञान का दास न बनने दिया जाए। मूल्यों को पुनः उनके उच्च स्तर पर ले जाना श्रमिवार्य है श्रौर दर्शन को श्राध्यात्मिक बनना ही चाहिये।

यह कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि धर्म के बिना सभी दर्शन व्यर्थ है। सत्य के लिये सत्य की खोज का भी अपना मूल्य होता है। दर्शन धर्म के बिना भी मानव के आध्यात्मिक भविष्य पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। कोई भी गम्भीर विचारक ज्ञान मीमाँसा शास्त्र के सत्यों की अवहेलना नहीं कर सकता। आत्मा और विचार की अदम्यता के प्रदर्शन का अपना महत्व है। तर्क बुद्धि को शिक्षित करता और सन्देहों को दूर करता है। परन्तु परम सत्य तो धर्म और दर्शन के सहयोग से प्राप्त हो सकता है। कि

३५. श्री अरविन्द : आइडियल एण्ड प्रोग्रैस, पृष्ठ ५६

३६. "हृदय और मस्तिष्क सार्वजनिक आदर्श हैं और न तो हृदय बिना मस्तिष्क तथान मस्तिक बिना हृदय ही मानव का आदर्श हो सकता है।"

<sup>—</sup>श्री अरविन्द : व्यूज एण्ड रिव्यूज, पृष्ठ ३

३७. 'विज्ञान शक्ति के परिमाण और उपयोगिताओं पर अधिकार जमाता है, बौद्धिक दर्शन तर्क की अन्तिम सूक्ष्मताओं तक पहुंचता है परन्तु दिव्य प्रेरणामय दर्शन और धर्म ही सर्वोच्च रहस्य, उत्तमम् रहस्यम् को पकड़ पा सकते हैं।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द : हेराक्लाइटस, पृष्ठ ३०

### १६ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

समस्त ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। भागवत सत्ता में ही हमारा अर्थ श्रीर इति है। मगवान से मगवान तक है हमारी यात्रा। "उस तक एक म्राघ्यात्मिक उप-स्थिति के रूप मे पहुँचना धर्म का लक्ष्य है, उसके प्रकाश, प्रेम, बल और विश्रद्धता की प्रकृति के सामंजस्य में विकसित होना नीति का लक्ष्य है, उसके शांश्वत सौन्दर्यं श्रौर श्रानन्द के सामंजस्य में स्वयं को ढालना श्रौर उपयोग करना ही हमारी सौन्दर्य सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों ग्रीर प्रकृति का लक्ष्य ग्रीर चरम परिणित है, उसके सत्य के शाश्वत सिद्धान्तों को जानना श्रौर उसके श्रनुरूप बनना ही विज्ञान श्रौर दर्शन तथा ज्ञान की श्रोर हमारे समस्त श्राग्रह का लक्ष्य है।" इस प्रकार, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी का अपना स्वधर्म है और लक्ष्य प्राप्ति के लिये अपनी प्रणालियाँ हैं। पूर्ण ज्ञान में, इनमें से कोई भी दूसरे के आधीन नहीं है और न ही कोई बहिष्कृत होता है परन्तु सभी श्राध्यात्मिक विकास के ग्रीर भी उत्तम साधन बनने के हेतु रूपांन्तरित हो,जाते हैं। ग्रात्मा के विषय में कोई भी दार्शनिक निर्णय केवल एक बौद्धिक सूत्र होता है । रन्तु फिर भी वह एक बहुत बड़ी बाधा को हटाने में सहायक होता है श्रीर विद्रोहिणी बुद्धि को श्रात्मा के सत्य के सन्मुख भुका सकता है। इसी प्रकार की सहायता धर्म, नीति ग्रौर विज्ञान से मिल सकती है। श्री भ्ररविन्द के शब्दों में, ''समस्त गुह्य ज्ञान, समस्त श्रसाधाःगा मनोवैज्ञानिक अनुभव और अनुशासन उस गुह्य, स्वयं विकासशील आहमा के मार्ग की स्रोर हमें इंगित करने वाल संकेत चिह्न और निर्देश मात्र हैं।" १९

३८. श्री अरविन्द: द ह्यूमन साइकिल, पुष्ठ १६५

१६. श्री अरविन्द: द लाइफ डिकाइन, भाग २, पृष्ठ ६५४

# ज्ञान श्रीर सत्य

"वर्यों कि अन्त में यही दर्शन का मानव के लिये वास्तविक महत्व है कि उसको अपनी सता की प्रकृति के विषय में प्रकाश दे, उसके मनोविज्ञान के सिद्धान्त, विश्व और ईश्वर से उसके सम्बन्ध, उसके भविष्य की महान् सम्भावनाओं की निश्चित रूपरेखा को स्पष्ट करे।"

—श्री ग्ररविन्द<sup>१</sup>

पूर्ण ज्ञान और सत्य दर्शन की सनातन खोज का विषय है। ज्ञान सद्वस्तु को ग्रह्ण करना है और सत्य है निर्णय का एक लक्षण । ज्ञान पर ग्रावारित निर्णय सत्य हैं जबिक ग्रज्ञान पर ग्रावारित निर्णय ग्रसत्य की ग्रोर ले जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान ग्रीर सत्य, ग्रज्ञान और ग्रसत्य ग्रन्थोन्याश्रित हैं। दर्शन उनमें भेद बतलाता ग्रीर उनकी व्याख्या करता है। इस भेद का दर्शन की प्रकृति पर बड़ा भारी प्रमाव पड़ता है। ज्ञान की प्रकृति ग्रीर ग्रज्ञान से उसके सम्बन्ध पर ग्रात्मा, विश्व ग्रीर ईश्वर की प्रकृति ग्रवलम्बित है। ग्रतः किसी विशेष दर्शन में इन प्रत्ययों के मूल्य की समालोचना करने के पूर्व ज्ञान ग्रीर ग्रज्ञान, सत्य ग्रीर ग्रस्त्य के विषय में उसके विचारों का मूल्यांकन करना ग्रावश्यक है। प्रस्तुत ग्रध्याय में इसी प्रयोजन को 'ग्रालोचना के द्वारा रचना' की प्रणालों से प्राप्त करने की चेष्टा की गई है।

## श्रीपनिषदीय मत

ज्ञान और अज्ञान के विरोध पर मनन वेद और उपनिषदों के काल से ही प्रारम्भ हो गया था। उपनिषदों में वैदिक शब्द चित्ति और अचित्ति के स्थान पर विद्या और अविद्या का प्रयोग हुआ। विद्या 'एक' का ज्ञान है और अविद्या 'अनेक' का। संभूति का स्तर सत् से निम्नतर अवश्य है परन्तु फिर भी उपनिषदों के अनुसार सत् हो स्वयं संभूति जगत बन जाता है। ज्ञान सत्ता के रहस्य की खोज

१. श्री अरविन्द : हेराक्लाइटस, पुष्ठ ४१

#### १८ श्री भ्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

है। 'कस्मिन्तु खलु मगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवति।'' इस प्रकार उप-निषद भ्रतुमवात्मक संसार के उद्गम, श्राधार, सत्व ग्रीर कारण की खोज करते हैं। ऋषियों की खोज का विषय अतिभौतिक था क्योंकि मौतिक उनको सन्तुष्ट नहीं कर सका। याज्ञवलक्य पूछता है कि ''वह कौन सा ययार्थ मूल है जिससे उस (मृत्यूरूपी) कृष्एा वर्ण काटने वाले के द्वारा बार-बार काटे जाकर मी जीवन का वृक्ष पुनः पुनः उग ग्राता है।" उस काल में पारली किक ज्ञान की श्रतीव महत्व-पूर्ण माना जाता था परन्तु फिर भी उस परम की खोज ही सर्वोंच्च प्रेरणा थी। इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार ज्ञान समस्त सत्ता के एक सत्व का ज्ञान है भ्रीए साथ ही है उस तक पहुँचने के मार्ग का ज्ञान भी। यह विद्या है, ग्रविद्या की विरोधी, ग्रविद्या व्यवहारिक प्रतीति जगत भौर 'ग्रनेक' का ऐन्द्रिक भौर मानसिक ज्ञान है। यही श्री अरविन्द का मत है। जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है "" विश्वगत श्रीर निरपेक्ष सत्ता को एक ही सूत्र में बांधते हुए ज्ञान श्रीर सद्वस्तु का यह प्रत्यक्ष मौलिक रूप में हमारे विचार के समान ही है क्योंकि उसके अनुसार श्रज्ञान भी एक श्रद्धं ग्रावरएामय ज्ञान है श्रीर सांसारिक ज्ञान ग्रात्मिक ज्ञान का एक ग्रंश।" उपनिषद् विद्या ग्रीर ग्रविद्या में खाई नहीं बनाते । ईश्वर विद्या के बिना नहीं जाना जा सकता परन्तु इस कारए। अविद्या सत्ताहीन और असद् नहीं हैं। उच्च, निम्न का उत्क्रमण ग्रवश्य करता है परन्तु उसका निरोध न करके उसे एक उच्चतर पूर्ण में समन्वित कर लेता है। श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, "निम्न को छोड़ना नहीं बल्कि हमें प्राप्त हुए उच्चतर के प्रकाश में उसको रूपान्तरित करना ही भागवत सत्ता का स्वभाव है।""

## शंकर का श्रद्धेत

परन्तु उपनिषद का यह सांगोपांग मत शीव्र ही शंकर के ग्रद्धैत में ग्रपनी तार्किक एकांगिता पर जा पहुँचा। शंकर ने पारमार्थिक तथा व्यावहारिक ज्ञान में भेद किया। उसके ग्रनुसार व्यावहारिक ज्ञान वस्तु से इन्द्रिय सम्पर्क द्वारा उत्पन्न मन की वृत्तियों से उत्पन्न होता है। वह प्रकट होता है ग्रीर ग्रन्तर्थ्यान होता है।

"चक्षुः संयुक्तान्तः करण् वृत्तिः सिक्रयते इति जायते विनश्यति च।" इसके विपरीत सनातन ज्ञान प्रगट ग्रौर ग्रन्तर्ध्यान नहीं होता क्योंकि वह ज्ञाता का स्वरूप होता है (दृष्टुः स्वरूपत्वात)। ऐन्द्रिक ज्ञान के विरुद्ध यह सनातन ज्ञान

<sup>ः</sup> २. मुण्डकोऽपनिषद १, १, ३,

३. बृहदारण्यक उपनिषद्, ३, ६, २८

४. श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४५ =

५. श्री अरविन्द: इ लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ४५

६. बृहदारण्यक उपनिषद्, शंकर की टीका।

"ज्ञाता का ज्ञान" (दृष्टुं दृष्टिः) भी कहा जा सकता है। ऐन्द्रिक ज्ञान, जिसको शंकर ने प्लेटो के समान ज्ञाता के ज्ञान की "प्रतिच्छाया" कहा है, कभी नष्ट नहीं हो सकता।

चतुःसूत्री की अपनी टीका के अन्त में शंकर अपने पक्ष में किसी आचार्य सुन्दर पांडे नामक ब्रह्मवेत्ता के तीन श्लोक उच्चत करते हैं। इनमें से अन्तिम श्लोक इस प्रकार है, जैसे कि शरीर में आत्मा की देखना प्रामाणिक माना जाता है उसी प्रकार यह ब्यवहारिक ज्ञान भी आत्मज्ञान प्राप्त होने तक प्रामाणिक माना जाता है।

"देहात्म प्रस्ययोयद्वस्त्रमारणत्वेन कल्पितः लौकिकं यद्वदेवेदं प्रमार्गात्वाऽऽत्मितिक्चयात् इति ।"

इस प्रकार यहाँ पर शंकर का मत है कि तथा कथित स्रज्ञान ही समस्त ज्ञान का कारए। है। वही हमारे लिये स्रद्धैत के सहज ज्ञान का प्रकार है जोिक स्रन्तः करए। की एक विशेष मनोवैज्ञानिक स्रवस्था होने के कारए। निरपेक्ष स्रौर स्रानवायं रूप से सद् नहीं है। शंकर कहते हैं "स्रतः मैं ब्रह्म हूँ" इस में ही प्रामा िएक ज्ञान के स्रन्य सभी साधनों के विवयों का स्रवसान होता है।"

''तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः ''सर्वाणि नेतराणि प्रमाणानि ।''

प्रत्यक्ष और अनुमान तथा ज्ञान के अन्य समस्तप्र माणा जो कि जाता और ज्ञेय, विषयी और विषय, दृष्टा और दृष्य के भेद पर आधारित हैं अन्ततः अद्धैत आत्मा की अनुभूति में समा जाते हैं। इस प्रकार अज्ञान का उपयोग ज्ञान की श्रोर ले जाने में हैं।

परन्तु धज्ञान के विषय में इस प्रकार का मत शंकर के दर्शन के अनुरूप नहीं है क्यों कि आगे चलकर वह अज्ञान को मिथ्या, माया, अविद्या और सत्ताहीन तक कह देता है। व्यावहारिक और पारमाधिक स्तरों में भेद करके शंकर सांसारिक ज्ञान के लिये स्थान बनाने को उत्सुक है परन्तु फिर मी वह ज्ञान और प्रज्ञान के बीच की खाई को भरे बिना ही छोड़ देता है। जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है "सार्वभौग अज्ञान में रहना अन्धता है परन्तु स्वयं को ज्ञान के पूर्ण निर्पेक्षवाद में सीमित रखना भी अन्धापन है। ब्रह्म ज्ञान एक ही साथ ज्ञान भी है और अज्ञान भी। संभूति और असंभूति एक साथ दोनों से ही परम स्थिति को प्राप्त करना, परात्पर और विश्वगत आत्मा के साक्षात्कार को परस्पर सम्बन्धित करना, पारलौकिक में आधार और लौकिक में आत्मबोधमय अभिव्यक्ति प्राप्त करना, यही अमरत्व पर अधिकार है।"

७. शांकर भाष्य, १, १, ४

प. **ब**ही

श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४५६

### २० श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

बैडले भी अपने निरपेक्ष पर कुछ इसी प्रकार पहुँचा है परन्तु उसमें दृश्य रूपों का निरोव न होकर उनका किसी प्रकार से पूर्ण में सामंजस्य हो जाता है। यहाँ एक प्रकार से अज्ञान को ज्ञान में स्थान प्राप्त होता है। परन्तु शंकर की व्यवस्था में अज्ञान का कोई स्थान नहीं है। वह कहता है "अतः प्रत्यक्ष इत्यादि प्रामाणिक ज्ञान के अन्य साधन केवल अविद्या के विषयों से सम्बन्धित हैं।"

''तस्मादविद्या वद्विविषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमासानि शास्त्रासा च।'''°

इसको सिद्ध करने के लिये दो तर्क उपस्थित किये गये हैं। प्रथम कि आत्मा ज्ञाता नहीं है। अतः प्रमारा उस पर लागू नहीं होते और दूसरे क्योंकि वहाँ पशु इस्यादि से कोई विशेषता नहीं है।

"परवादिभिरचाविरोषात्।"

परन्तु यदि ऐसा है तो शकर को जीवनमुक्ति की संमावना मानने का कोई ग्राधिकार नहीं है क्योंकि जब तक ग्रात्मा इन्द्रिय इत्यादि सहित शरीर में सीमित है तब तक मानव पशुश्रों के समान व्यवहार करने को बाध्य है। रामानुज ने यह प्रश्न ठीक ही उठाया है कि यदि ज्ञान के प्रत्येक साधन का सम्बन्ध केवल श्रविद्या के विषय से है तो सत्य पर किस प्रकार पहुँचा जा सकता है? यहाँ पर शंकर ने बाध्य होकर यह मान लिया है कि शास्त्र कम से कम हमें यह श्रवश्य बतलाते हैं कि श्रात्मा क्या नहीं है। परन्तु श्रसत्य से सत्य किस प्रकार ज्ञात हो सकता है? श्रव्या यदि ज्ञाता ही नहीं है तो कौन जानता है? फिर यदि ज्ञाता तथा ज्ञान दोनों ही श्रसत्य श्रीर भ्रम मात्र हैं तो समस्त शास्त्र श्रीर मोक्ष प्राप्त करने के समस्त प्रयत्न व्यथं हैं। शंकर के मतानुसार, जैसा कि श्री श्ररविन्द ने दिखलाया है, ''हम एक श्रमात्मक मिथ्या संसार में एक श्रमात्मक मिथ्या श्रात्मा के एक श्रमात्मक मिथ्या बन्धन से मोक्ष के परम श्रुम पर श्राते हैं जिसको उस मिथ्या श्रात्मा को खोज करनी पड़ती है।'''?

रांकर ने अरुन्थती नक्षत्र दिखाने की औपनिषदीय प्रगाली के वास्तिवक महत्व को नहीं समका। ज्ञान के क्रिमक विकास में कोई मी सीढ़ी असत्य अथवा मिथ्या नहीं है बल्कि अज्ञान में प्रत्येक कदम ज्ञान की ओर ही एक कदम है। ज्ञान अज्ञान से कोई छनांग नहीं बल्कि एक क्रिमक अनावरण है। सर्वोच्च सत्य अथवा पूर्ण ज्ञान, आँखें बन्द करके निरपेक्ष में छलांग लगाने से नहीं प्राप्त हो सकता बल्कि सत्य चेतना में घैर्यपूर्वक पैठने से होगा जहाँ कि असीम अपनी अथाह समृद्धि की पूर्णता में जाना, देखा, छुआ और अनुभव किया जा सके। स्पष्ट है कि यह ढन्द्रात्मक तर्क का विषय नहीं है। अम, ज्ञान और अज्ञान हमारी

१०. शांकर भाष्य, १, १, १

११. वही

१२. श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पुष्ठ ४८

श्रपनी चेतना के अनुभव अथवा परिएाम हैं और अपने में ही गहन दृष्टि से देखने से हम ज्ञान और अज्ञान, सत अथवा अम की प्रकृति और परस्पर सम्बन्ध को जान सकते हैं। अज्ञान मिथ्या अनेक का अगातमक अनुभव मात्र नहीं है। उजी प्रकार ज्ञान मी विश्व का विरोव करते हुये निरपेक्ष, अथवा अनेक का उत्क्रमण करते हुये एक, और समस्त गुणों के विरोध में निर्णुण का अनुभव नहीं है बित्क उसकी अभिव्यक्ति के रूप में ससार सहित ब्रह्म का साक्षातकार है। ज्ञान और अ्ञान दो परस्पर विरोधी, एक विश्व मृजनकारी और दूसरा विनाशक तत्व नहीं हैं। वे दो साथ रहने वाली शक्तियां हैं, दोनों संसार में उपस्थित, अपनी प्रक्रियाओं में विरोधी रूप से कार्य करने वाली परन्तु तत्व रूप से एक, और एक प्राकृतिक रूपान्तर से एक दूसरे में बदल जाने की क्षमता रखने वाली हैं। परन्तु यह व्यान रखना चाहिये कि फिर भी अज्ञान ज्ञान पर अवलम्बित है।

## व्यवहारवादी सिद्धान्त

श्रद्धैत के पूर्णंतया विश्वित्रिधिक मत के विश्व व्यवहारवादी (Pragmatists) सांसारिक हितों को परम मूल्य के श्रासन पर बैठा देते हैं। व्यवहारवादियों के श्रनुसार ज्ञान सद्वस्तु की श्रमिव्यक्ति नहीं बिल्क श्रौर भी उन्नत, व्यावहारिक सामंजस्य के लिये जैविक रूप से विकसित एक साधन मात्र है। यह मत विचार के स्थान पर संकल्प पर श्रधिक जोर देता है। सद्वस्तु उसके लिये एक परिवर्तन्शील विकासमान प्रक्रिया है। ज्ञान की इस प्रकार की परिभाषा उन लोगों के लिये एक उत्तम उपचार है जो दर्शन को व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध न रखने वाला केवल मौखिक ज्ञान बनाना चाहते हैं। इस मत का दोष यह नहीं है कि वह दूर नहीं जाता बिल्क यह कि वह जितनी दूर जाना चाहिये उतनी दूर नहीं जाता। मानव की श्रावश्यकताएं निःसन्देह जीव सम्बन्धी हैं परन्तु फिर भी उसकी कुछ उच्चतर श्रावश्यकताएं हैं जो इनको भी सम्मिलित कर लेती हैं। ज्ञान जीवन के लिये है परन्तु जीवन ईश्वर के लिये है। ग्रतः ज्ञान जीव सम्बन्धी श्रावश्यकताथों के किये नहीं बिल्क श्राघ्यात्मिक विकास का साधन है। व्यावहारिक ज्ञान श्रपने क्षेत्र में प्रामाणिक है परन्तु वही एक मात्र ज्ञान नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिये एक उच्चतर ज्ञान की श्रावश्यकता है।

परन्तु व्यवहारिवादियों के अनुसार ज्ञान किया है। वह स्वयं सत्य नहीं है बिल्क सत्य बन जाता है। दूसरी श्रोर शंकर ज्ञान और किया में तीन प्रकार के सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट करते हुये कहता है कि ज्ञान किया नहीं है। परन्तु फिर भी ये दोनों ही पक्ष इतने परस्पर विरुद्ध नहीं हैं जितने कि वे प्रथम दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि वे दो प्रकार के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यावहारिक और आध्यात्मक। शंकर ने व्यावहारिक ज्ञान का मूल्य माना है परन्तु फिर भी उच्चतर ज्ञान में उसको कोई स्थान नहीं दिया और इस कारण व्यावृत्तिक और आध्यात्मक, जीवन और ईश्वर-साक्षात्कार में गहरी खाई छोड़

### २२ श्री प्ररविन्द का सर्वीग दर्शन

दी। परन्तु एक वास्तिविक पूर्ण ज्ञान में दोनों का ही समुचित स्थान हाना चाहिये। मौतिकवादी श्रौर हठवादी दोनों के ही निरोध एकांगी है। जैसा कि श्री श्ररिदन्द ने लिखा है "हमारा सच्चा सुख हमारी सम्पूर्ण सत्ता के सही विकास में हमारी सत्ता के सम्पूर्ण क्षेत्र में विजय में, बाह्य श्रौर उससे श्रिधिक श्रान्तिरक, स्थूल तथा गुप्त प्रकृति पर श्रिधिकार में है। हमारी सच्ची पूर्णता बाह्यस्तर पर चक्कर काटने में नहीं बल्कि उसका उत्क्रमण करने में है।" इस प्रकार जैसे-जैसे हम पूर्ण ज्ञान में प्रगित करते हैं हम अपनी मानसिक, प्राण सम्बन्धी श्रौर शारीरिक श्रावश्यकताश्रौ को नहीं छोड़ते बल्कि उनकी एक नवीन रूप में व्याख्या करते हैं।

## कान्ट का द्वेतवाव

जिस प्रकार पूर्व में शंकर ने उसी प्रकार पश्चिम में कान्ट ने सत ग्रीर उस की प्रतीति में परस्पर विरोध माना है। ऐन्द्रिक ज्ञान पृथक-पृथक संवेदनाग्रों में सहज ज्ञान के रूपों में श्राता है जिनका पुनः वर्गीकरण होता है श्रीर फिर प्रत्यक्ष का समन्वय करने वाली तात्विक एकता (Transcendental unity of apperception) में उसका समन्वय होता है। हमारा ज्ञान हमारी श्रान्तरिक रचना के द्वारा सीमित है श्रीर "वस्तु-स्वयं" (Ding an sich) श्रज्ञेय ही छूट जाती है। इस प्रकार कान्ट के निर्णय के अनुसार यथार्थ ज्ञान मानव की पहुंच से परे है। यह ज्ञान के प्रति विशुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोएा का स्वामाविक परिएाम हैं। १४ कान्ट ने ग्राप्रत्यक्ष रूप से यह माना है कि कोई कालातीत. ग्रतिमानसिक, सत ग्रीर स्वयं सदवस्त भ्रवश्य है जिससे टकराकर मन भ्रीर इन्द्रियाँ वापस लौट श्राते हैं। भ्रब, सदयस्तु कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती क्योंकि किन्हीं भी दो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक तीसरे आधार की आवश्यकता है जिसकी एकता में वे मिल सकें। फिर यदि सद्वस्तु एक ही है तो हमें विद्या और अविद्या दोनों को एक ही चैतन्य की दो शक्तियां मानना पड़ेगा । श्रव या तो दोनों शक्तियां पूर्णतया असम्बद्ध हों जो कि एक ऐसा मत है जिसकी हम पहले ही आलोचना कर चके हैं अथवा वे एक ही सद्वस्तु के दो पक्ष होने चाहिये। अज्ञान निर्ज्ञान (Nescience) नहीं है बल्कि सद्वस्तु का एक ग्रांशिक रूप से सत्य ग्रीर ग्रांशिक रूप से ग्रसत्य अनुभव है जैसा कि तत्व को छोड़कर प्रतीति मात्र के ग्रशों को देखने वाला सभी ज्ञान होना चाहिये। जड़ श्रौर प्रारा में होते हये भी श्रज्ञान का

१३. श्री अरिवन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ५३२

५४. "यदि मस्तिष्क ही सब कुछ है अथवा यदि हमारा बाह्य मन ही हमारी सत्ता की प्रकृति का परिचायक है तब हम काल में चक्कर खाते हुये और एक अत्यन्त अल्प और अंश रूप में ज्ञान को पकड़ने वाले एक अज्ञान से अधिक कुछ कभी नहीं हो सकते।"

<sup>—</sup>श्री अरविन्द: द लाइफ हिवाइन, भाग २, पृष्ठ २५६

मूल मन में है जिसका काम ही नापजोख, सीमित करना, विशेष बनाना और इस प्रकार विमाजित करना है। परन्तु उसमें 'उस' का प्रयोजन और सिद्धान्त मी निहित है जो उसका उत्क्रमण करता है। श्रितमानस में श्रात्मविस्तार श्रीर रूपान्तर के द्वारा वह श्रपने यथार्थ तत्व को पाकर एक पूर्ण के रूप में विकसित कर सकता है। विचार को ज्ञान का एक निर्थंक साधन घोषित करते हुये बैंडले ने यह मुला दिया है कि वैयक्तीकरण नहीं बल्कि एकाँगिता ही श्रज्ञान का लक्षरण है। मन की वैयक्तीकरण की शक्ति श्रज्ञान तभी बनती है जबकि वह स्वयं को उच्चतर तत्वों से पृथक कर लेती है।

### श्री ग्ररविन्द का सर्वागवाद

श्री अरिवन्द के अनुसार ज्ञान एक, चिरंतन, श्रसीम और समन्वयकारी बहा ही है। पूर्ण सद्वस्तु में ही सर्वागपूर्ण ज्ञान है। वह कोई नवीन श्रथवा श्रमी तक अविद्यमान वस्तु नहीं है जो उत्पन्न की जानी है, प्राप्त की जानी है, सीखी जानी है, श्राविष्कार की जानी है श्रथवा बनाई जानी है। असली बात तो उसका पता लगाना या अनावरण करना ही है। वह एक ऐसा सत्य है जो आध्यात्मिक खोज करने वाले के सन्मुख स्वयं ही श्रा जाता है क्योंकि वह हमारी महत्तर और अन्तरंग श्रात्मा में निहित है। वह हमारी अपनी श्राध्यात्मिक चेतना का सत्व है श्रीर उसकी श्रोर अपनी बाह्य श्रात्मा में भी जाग्रत होने से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी श्रोर चेतन पुरुष की अनेक रूप में श्रात्मलवलीन श्रीर श्रात्मसंकोचमय एकाग्रता को शक्ति के रूप में माना जाने वाला अज्ञान उसके अपने आत्म-चेतन ज्ञान में परिवर्तन करने की स्वामाविक सामर्थ्य है। निर्पक्ष की ग्रपनी श्रमिव्यक्ति से सम्बन्ध में यह भी एक संमव श्रवस्था है।

सृष्टि का मौलिक तत्व चेतना तीन प्रकार से कार्य करती हुई अनुभव की जाती है। प्रथम है एकता और अनेकता दोनों को लिये हुये परम मागवत आत्म-ज्ञान। इसके विपरीत है स्वयं चेतना का पूर्ण निर्ज्ञान, एक प्रमावशाली, गतिशील रचनात्मक निश्चेतना (Inconscience)। इन दोनों, ज्ञान और निर्ज्ञान के मध्य है अज्ञान "आत्मा के पूर्ण आत्म-ज्ञान को स्वयं रोकने का हमारा अपना स्वामाविक मार्ग।" अज्ञान खोज रहा है और अपने अन्धकार को कमशः स्वयं में ही छिपे ज्ञान में प्रकाशित करते हुये अपना रूपान्तरण करने की चेष्टा कर रहा है।

ज्ञान केवल मानसिक प्रित्रया न होकर समस्त सत्ता का विषय है। एक सर्वांगपूर्ण ग्राध्यात्मिक चेतना के रूप में वह ग्रपने में सत के सभी ग्रंगों के ज्ञान को लिये रहता है। वह मध्य के समस्त स्तरों से होता हुग्रा उच्चतम को निम्नतम से जोड़ता है ग्रौर एक ग्रविभाज्य पूर्ण की प्राप्ति करता है। मौतिक, प्राणात्मक, मानसिक ग्रौर ग्रन्त में ग्राध्यात्मिक, सभी स्तर ज्ञान की प्राप्ति में समान रूप से माग लेते हैं। उनमें कोई भी संघर्ष, ग्रज्ञान ग्रौर ग्रसत्य की ग्रोर ले जा सकता है। पूर्ण ज्ञान में ग्रात्म साक्षात्कार की तीन सीढ़ियाँ हैं जो कि एक ही ज्ञान

### २४ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

तीन पहलू भी हैं। प्रथम है गुद्धा चैत्य पुरुष का ज्ञान। दूसरी सीढ़ी है समस्त जीवों में भागवत सत्ता को देखना। तीसरी सीढ़ी है उस भागवत सत्ता का ज्ञान जो कि एक ही साथ हमारी परम परात्पर ब्रात्मा, विश्वपुरुष, हमारी सार्वजनीनता का ब्राधार और ब्रान्तरिक मागवत सत्ता है।

निरपेक्ष की श्रपनी चेतना में एक ही श्रविभाज्य सत्ता में बंबी हुई चार शक्तियाँ हैं। प्रथम है सारभूत (Essential) जो कि एक स्रोर है स्रतिचेतन शान्ति श्रौर दूसरी श्रोर निश्चेतना । दूसरी है सर्वांग (Integral) सच्चिदानन्द संपूर्ण चेतना, उसकी अतिमानसिक एकाग्रता। तीसरी अनेक रूपमय सम्पूर्ण अथवा विश्वगत अधिमानसिक (Overmental) ज्ञान है। चौथी, विमाजनकारी श्रज्ञान की स्वाभाविक प्रकृति है। इस प्रकार श्रज्ञान चेतना-श्वित की एक श्रव-स्थिति है। श्रज्ञान के मूल में एक सीमित, व्यावहारिक श्रात्म-विस्मरएा श्रौर एकांगी एकाग्रता है। यह मानव में उसकी भूत ग्रौर मविष्य को भूलकर केवल वर्तमान में ही रहने की ग्रादत के कारएा ग्रीर भी ग्रधिक हो जाती है। यह उन-स्थित क्षरा में रहने वाली स्थिति एक व्यवहारिक सत्य, एक ग्रंशतः सत्य, ग्रंशतः श्रसत्य ज्ञान है क्योंकि जो कुछ वह भूल जाता है वह मानव के श्रन्तर्गत सब कुछ रखने वाली सर्वाग चेतना में स्थिर रहता है। जिस प्रकार एक समय में एक ही कार्य में एकाग्रता मस्तिष्क की दुर्वलता नहीं बल्कि शक्ति है उसी प्रकार ग्रहकार पर चेतना की एकांगी एकाप्रता से एक व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध होता है भीर जिस प्रकार पहले को मस्तिष्क किसी भी समय तोड़ सकता है उसी प्रकार मनुष्य. यद्यपि उतनी सरलता से नहीं तथापि कठोर म्रात्मानुशासन, म्रात्मगांभीर्थ, म्रात्म-विकास ग्रोर ग्रात्मविस्तार द्वारा सद् ग्रात्मा पर पहुँच सकता है। ग्रतः दोनों ही दशायों में भेद वास्तविक न होकरं प्रतीति मात्र है। अज्ञान अपने क्षेत्र में प्रामाशिक है परन्तू ज्ञान द्वारा उसका क्रमशः निवारण होना चाहिए।

## धजान का प्रयोजन

श्री ग्ररिवन्द के अनुसार "श्रज्ञान प्रकृति का आत्मा और समिष्ट को किसी प्रयोजन से, उनको एक ग्रोर छोड़ते हुए, उनको अपने पीछे रखते हुये भूलना है, ताि केवल वही किया जा सके जो कि उसे सत्ता की किसी बाह्य कीड़ा में करना है।" श्रज्ञान का प्रयोजन आत्मिवस्मरण् और आत्मा की खोज के चक्र का चलाना है, जिसके लिये आत्मा ने प्रकृति में ग्रज्ञान का ग्रावरण् श्रोढ़ा है। ज्ञान के सीिमत करने में उसका उद्गम है। उसका विशेष गुण हे पुरुष को उसकी सर्वांगीएता और सम्पूर्ण सद्वस्तु से पृथक करना। उसकी सीमाएँ चेतना के इस विभाजनकारी विकास से निश्चित होती हैं क्योंकि वह हमारी वास्तिबक आत्मा और वस्तुओं की सच्ची प्रकृति को हमसे छिपा देता है और हमें एक प्रतीति

मात्र बाह्य सत्ता में रहने को बाध्य करता है। श्रज्ञान के विना विकास श्रमंभव है क्योंकि ज्ञान में विकास का श्रथं है श्रज्ञान का निवारए।। श्रमिव्यक्ति की कल्पना केवल तभी की जा सकती है जबिक श्रज्ञान में ज्ञान का विस्तार हो। श्रज्ञान के विना सत्ता दिव्य श्रौर पूर्ण होने पर भी गतिहीन होगी। हमारे श्रनुभव का संसार ऐसा नहीं है। संसार न तो पूर्ण है श्रौर न निष्प्रयोजन पतन। सर्वांग दृष्टि होने पर संसार में पर्याप्त प्रयोजन श्रौर कौशल दिखाई पड़ेगा। संसार को उस सर्वचेतन की एक श्रनिवचंनीय मूल मानना मानव क भविष्य पर कुठाराघात करना है। श्रज्ञान एक प्रयोजनमय श्रवतरए। है, एक दिव्य श्रवसर है, विश्वगत ज्ञान के द्वारा स्वयं पर श्रारोपित एक श्रधीनस्थ तथापि श्रावश्यक श्रवस्थित है। श्रपनी सत्ता श्रौर श्रपनी प्रश्र ति के विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वों में स्वयं को श्रमिव्यक्त करने के लिये दिव्य सिच्चानन्द श्रवतरित होता है। परन्तु श्रमी इस विषय को यहीं पर छोड़ा जायेगा श्रौर श्रागे छठे श्रौर श्राठवें श्रध्याय में उसका श्रौर भी विस्तारपूर्वंक विवेचन किया जायेगा।

#### ग्रज्ञान का ग्राधार

श्रव प्रश्न यह उठता है कि श्रज्ञान का उद्गम, केन्द्र श्रौर श्राघार क्या है ? श्रद्धैत के श्रनुसार यह व्यावहारिक तथ्य होते हुए भी श्रानव बनीय है। शंकर ने ब्रह्म श्रौर माया, ज्ञान श्रौर श्रज्ञान, परात्पर श्रौर व्यावहारिक में पूर्ण भेद माना है। परन्तु यह शंकर के 'ब्रह्म को सब कुछ मानने के सिद्धान्त' के श्रनु रूप नहीं है। श्री श्ररविन्द के शब्दों में, "यदि ब्रह्म ही समस्त सत्ता है तो माया ब्रह्म की सामर्थ्य, उसकी चेतना की एक शक्ति श्रथवा उसके सत् का ही एक परिणाम है श्रौर यदि ब्रह्म में एक रूप जीवातमा उसकी माया के वशीमूत है तो उसमें का ब्रह्म ही माया के वश में है।" द्वैत भी कोई हल नहीं है क्योंकि वह एकता के सांगोपांग श्रनुभव का विरोधी है। विशिष्टाद्वैत केवल तथ्य का वर्णन मात्र है श्रौर इस समस्या का कोई हल उपस्थित नहीं करता कि 'वह' जिसका सत्व निरपेक्ष की एकता में है श्रपने गतिमय रूप में विभाजित श्रौर श्रज्ञान के वशीमूत क्यों हो जाता है ?

समकालीन जर्मन प्रस्तित्ववादी (Existentialist) हाइडेगर ने नागार्जुन के समान परम सद्वस्तु 'क्यों' के ज्ञान की सभी संभावनाग्रों का निषेत्र किया है क्योंकि मानव केवल श्रथों को बनाता है प्रकृति को नहीं। परन्तु हाइडेगर का यह मत अज्ञेयवाद नहीं है क्योंकि उसने भय में Nothing के ज्ञान की संभावना को माना है। हाइडेगर ने यथार्थ ही कहा है कि व्यक्ति पूर्ण का ज्ञान कभी नहीं पा सकता। परन्तु उसका निथग सद्वस्तु का केवल निषेधात्मक वर्णा है। वह शून्य

## २६ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

नहीं है क्योंकि वह सत का निरोध नहीं करता यद्यपि वह शुद्ध और निर्णुं ए है। हाइडेगर के अनुसार सत न तो वृद्धिहीन सत्तामात्र है और न ही बृद्धिग्राह्य विश्व, न तो सत्ता का ग्राधार है ग्रीर न ही ईश्वर । उसका प्रत्ययों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह "निर्थग" है, समस्त सत्ता का ग्रादि और ग्रन्त । परन्तु सत का इस प्रकार का सिद्धान्त संसार को चित्र विचित्र अनेकता की व्याख्य। नहीं करता। ग्रपनी समस्त विविधता के साथ व्यक्ति सत्ता किस प्रकार "निर्थग" में उत्पन्न होती है यह दर्शन की मौलिक समस्या है जिसे हाइडेगर ने ग्रज्य माना है। परन्तु इस प्रकार का ग्रज्ञ यवाद उचित नहीं है। "निर्थग" एक सीमा है। वह हाइडेगर की 'फिनामिनॉलॉजी' की प्रणाली के परे है। सत कुछ नहीं भी है और सब कुछ भी क्योंकि "…… पूर्ण 'कुछ नहीं' से कुछ नहीं ग्रा सकता, कुछ प्रतीतिमात्र भी नहीं, एक भ्रम भी नहीं।" ज्ञान ग्रज्ञान का विरोध नहीं करता बल्कि उसमें से होकर विकसित होता है। मान लिया कि, जैसा हाइडेगर ने लिखा है, कि हमारा युग धर्म ग्रीर दर्शन के पश्चात् का समय है तथापि यदि वह एक ग्रारोहण ग्रथवा विकास भी है तो उसे इनका निषेध नहीं करना चाहिये। ग्राध्यात्मकता को धर्म तथा दर्शन दोनों को ही सन्तुष्ट करना चाहिये।

जैता कि पहने ही कहा जा चुका है, श्री ग्ररिवन्द के अनुसार ग्रज्ञान एक विमाजक ज्ञान है जो कि अनेक की आधारभूत एकता को मुला देता है। इस प्रकार का ग्रज्ञान स्पष्ट ही सिन्वदानन्द में ग्राधारित नहीं हो सकता जोकि सांगोपांग और श्रविभाज्य तथा पूर्ण है। "पूर्ण ब्रह्म ग्रपनी पूर्णता में ग्रज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पूर्णता स्वभावतया ही सम्पूर्ण चेतना है।" आज्ञान न तो मौलिक और न ग्रादिम है। माया, यदि वह उस चिरतन की चेतना की एक मौलिक श्रीर न ग्रादिम है। माया, यदि वह उस चिरतन की चेतना की एक मौलिक शिवत है, तो स्वयं ग्रज्ञान नहीं हो सकती बल्कि ग्रात्म ज्ञान केवल एक तुच्छ, एकांगी और ग्रापेक्षिक तथा गौरा किया हो सकता है। नाही ग्रज्ञान ग्रवेक का स्वभाव हो सकता है क्योंकि द्वैतमाव मानसिक और मौतिक के बाह्य स्तर का ही गुर्ण है। ग्रपनी पूर्णता में ग्रथवा ग्रनेक की प्रत्येक ग्रात्मा में ग्रोक एक ग्रथवा ग्रन्य के विषय में ग्रनजान नहीं हो सकता। ग्रतः ग्रज्ञान न तो एक का स्वभाव है ग्रोर न ग्रनेक का क्योंकि दोनों ही समान रूप से सत हैं। वह मानसिक स्तर पर निरपेक्ष एकाग्रता का फल है।

एक अन्य प्रसिद्ध अस्तित्ववादी जीन पॉल सार्त्र अनेक में इस प्रकार की एकता की समस्त सम्मावनाओं का निषेध करता है। मानव ईश्वर बनने की आकांक्षा करता है परन्तु सिद्धान्त रूप से ईश्वर स्वयं आत्म-विरोधी है क्योंकि Pour-

१७. बही, पृष्ठ ३३३

१८. वही, पृष्ठ ३४०

Soi ग्रीर En-Soi की किसी Pour-Soi-En-Soi में वास्तबिक एकता ग्रसम्भव है । जैसा कि सार्त्र ने कहा है "इस संसार में प्रत्येक मानव सत्ता उनी समय उसके श्रपने 'पोर सोइ' को किसी एन-सोइ-पोर-सोइ में रूपान्तरित करने का फल है श्रीर स्वयं सत के पूर्ण के रूप में संसार को एक मौलिक गूरा की अनेकता में श्रपनाने की योजना है। संसार में प्रत्येक मानव सत्ता एक उद्देग है क्योंकि वह सत को पाने के लिये स्वयं को खोने की योजना है और उसी किया में वह एन-सोइ बनाती है जोकि स्वयं अपना श्राघार होने के कारएा नश्वरता से बच जाती है, जिसको धर्म ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार मानव का स्रावेग ईसा से विपरीत है क्यों कि ईश्वर की उत्पत्ति के हेतु मानव अपने को मानव के रूप में खो देता है। परन्तु ईश्वर का विचार ग्रात्मविरोवी है ग्रीर हम ग्रपने को व्यर्थ ही खोते हैं। मानव एक व्यर्थ का आवेग है।'' इस प्रकार सार्व के अनुसार मानव तत्व रूप में पूर्ण शान्ति पाने की वथा ही आशा करता है। व्यक्तिगत अस्तित्व पर जोर देने में ग्रस्तित्ववाद बहवा ग्रनेक की ग्राधारभूत एकता की विवेचना करने में निष्फल होने के कारए। एकजीववाद (Solipcism) में पड़ जाता है। सार्त्र के श्रनुमार श्रन्य श्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रसम्भव है क्योंकि यह तभी सम्भव है जबिक चेतना का वस्तू से तादातम्य हो सके परन्तु तब न तो चेतना रहेगी भ्रौर न ही ज्ञान की सम्मावना । यह इस मौलिक घारणा के कारण है कि चेतना सदैव ही किसी वस्तु की चेतना होती है और तादातम्य के द्वारा ज्ञान ग्रसम्मव है। इस प्रकार विषयी अपने विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जान सकता। अतः एकजीववाद अवश्यम्मावी है। सार्त्र ने यह संकेत करके एकजीववाद में से मार्ग दिखाने की चेष्टा की है कि मैं दूसरे को एक विषाी के रूप में जानता हूँ जबकि वह मुफ्ते एक वस्तु के रूप में जानता है। परन्तु स्वयं वस्तु को ज्ञान ही किस प्रकार हो सकता है ? जबिक मैं यह जातता हूँ कि कोई अन्य मुभे एक विषय के रूप में जानता है तब मैं स्वयं विषयी हो जाता हूँ और तब उस मैं को अन्य विषयी जान ही किस प्रकार सकता है ? फिर दूसरे का मुक्ते विषय रूप में जानना भी मेरे अपने अनुभव पर आधारित एक अनुमान मात्र है अथवा अधिकाधिक एक सम्मावना मात्र है। एकजीववाद का एकमात्र हल अनेक के अन्तर्गत एकता को पहचानना है। तादात्म्य के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान में ग्रात्मा श्रन्य ग्रात्मा को विषयी के रूप में ही जानती है। आत्मा पूर्णतया जाग्रत ग्रवस्था में स्वयं का ग्रन्य श्रात्माओं से तादात्म्य कर सकती है जोकि सभी भेदों का निरीक्षण करती और लेखा जोखा रखती तथा उनका उत्क्रमण भी करती है।

इस प्रकार श्रज्ञान के उद्गम को शक्ति की एक पृथक् गति पर किया करते हुए चेतना शक्ति के तपस की आत्म-विस्मृत एकाग्रता में खोजना चाहिये। मन

१६. ब्लैकहम, एच० जे० : सिक्स ऐ जिजसटे नियाय लिस्ट थिकसे, पृष्ठ १४२

पृथकता की एक दीवार बनाता है जोिक प्रत्येक रूप में चेतना को उसकी श्रपनी सम्पूर्ण श्रातमा, श्रन्य शरीरस्य चेतनाश्रों और विश्वगत पुरुष के ज्ञान से वंचित रखती है। श्रज्ञान का ग्राधार न तो श्रातमा है न ईश्वर श्रौर न प्रकृति। नाही वह सम्पूर्ण प्रकृति ही है बल्कि वह स्वगं उसकी मौलिक पूर्णता से एक विकास है। वह न तो सिच्चदानन्द में उठती है श्रौर न श्रितमानस में बल्कि केवल मन में उठती है क्योंकि केवल मन ही एकता का विभाजन करता श्रौर उसकी विस्मरण करता है।

### सप्तांग श्रज्ञान से सप्तांग ज्ञान की श्रोर

श्री ग्ररिवन्द के ग्रनुसार ग्रज्ञान सप्तांग ग्रर्थात् सात रूप वाला है। प्रथम श्रीर सबसे अधिक आधारभूत है भौतिक अज्ञान जिसके कारण हम निरपेक्ष के वास्तिवक स्वरूप को भूल जाते हैं श्रीर या तो सत या संभूति को ही पूर्ण सद्वस्तु मानने लगते हैं। दूसरा है विश्वगत स्रज्ञान जिसके कारएा हम संभूति को ही विश्व का वास्तविक रूप मान लेते हैं श्रीर उसकी पृष्ठभूमि में कार्य करने वाले सत् को भूल जाते हैं। तीसरा है अहंकारी अज्ञान जिसके कारण हम अहंक र का भ्रात्मा से तादातम्य करते हैं श्रीर श्रपनी सार्वभौग प्रकृति को भूल जाते हैं। चौथा है कालात्मक ग्रज्ञान जिसके कारण हम ग्रात्मा के ग्रमर स्वरूप को भूलकर श्रपने वर्तमान थोड़ से जीवन को ही सब कुछ मान लेते हैं। यह दृष्टिकोएा मनोवैज्ञानिक यज्ञान के कारण श्रौर भी संकुचित हो जाता है क्योंकि उससे हम बाह्य प्रकृति पर एकाग्र होकर उसके ऊपर ग्रौर नीचे के चेतना के स्तरों को भूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त संरचना सम्बन्धी अज्ञान भी है जिसके कारए हम अपने सर्वाग-पूर्ण पुरुष को भूल जाते हैं और शरीर, प्रारा अथवा मन अथवा इनमें से किन्हीं दो को सम्पूर्ण मानव मान लेते हैं। ये सब छः प्रकार के श्रज्ञान सातवें व्यवहारिक यज्ञान की थ्रोर ले जात हैं जोकि इस संसार में हमारे समस्त भूल, पाप, मिथ्यात्व श्रौर दु:ख के लिये उत्तरदायी है। इससे व्यक्तियों में श्रौर समाजों में सब प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं।

इस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये मानव को इन सातों रूपों के अज्ञान से छुटकारा पाना चाहिये। उसको निरपेक्ष, विश्व, आतमा, आतमा की संभूति अघोचेतन और अतिचेतन स्तर का स्वरूप, पूर्ण पुरुष की पेंचीली प्रकृति और अन्त में हमारे विचार, संकल्प और कर्म का सही उपयोग जानना चाहिये। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान अनिवार्य रूप से समस्त प्रकृति की आतमा के सत्य में पूर्णता और रूपान्तरण की ओर ले जाता है। ''र'

### सत्य भ्रौर भ्रसत्य

एक ग्रीर अनेक के सत्य को एक साथ देखने वाले पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित

२०. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४४०-४२

होकर मन वस्तुत्रों को बाबाग्रों से मुक्त ग्रीर एक सामञ्जस्यमय पूर्ण में व्यवस्थित देखता है । परन्तु मानसिक स्तर पर इस प्रकार का अनुभव यथार्थ न होकर केवल स्रादर्श मात्र है और जब तक मानव विचार तक सीमित रहता है तब तक पूर्ण में सामञ्जस्य केवल एक ग्रास्था मात्र है यद्यपि यह ग्रास्था तर्क विरुद्ध नहीं है क्योंकि वह बुद्धि से निम्न नहीं बल्कि अति मानस के स्तर पर है। जैसे ही मानव मानसिक स्तर का उत्क्रमण करता है यह ग्रास्था एक निश्चय बन जाती है। वास्तविक सामंजस्य विचारों की मानसिक व्यवस्था न होकर पूर्ण अनुभव की एक यथार्थ स्थिति है। संभवतया श्रपने मानसिक स्तर पर मानव को इस प्रकार की ग्रवस्था के साक्षात्कार की ग्रसंभाव्यता की मानना ही चाहिये परन्तु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे-जैसे वह अनुभव के क्षेत्र में आगे बढ़ता है वैसे-वैसे वह उसको ग्रधिकाधिक प्राप्त करता जाता है। पूर्ण का यह सर्वांग श्रनुभव ही समस्त सत्य की कसौटी है। वह सम्पूर्ण सत्य है श्रीर प्रत्येक सत्य उस पूर्ण में ही सत्य है । मानवीय निर्णय तभी भ्रमपूर्ण होता है जबिक मनुष्य किसी विशेष ग्रंश को पूर्ण से पृथक करके देखता है। प्रत्येक सत्य ग्रंपने प्रसंग में निश्चय ही सत्य है परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नहीं है श्रोर न ही निरपेक्ष सत्य है। मनुष्य के निर्णयों के सत्य का निर्णय पूर्ण स्रनुभन के निरपेक्ष सत्य में उनके सामंजस्य से किया जाता है। श्री ग्रारविन्द के सत्य के सिद्धान्त के विवेचन से पूर्व यहाँ पर इस समस्या पर कुछ विशेष सिद्धान्तों की समीचीनता क विवेचन किया जायेगा। इससे दो प्रयोजन सिद्ध होंगे। जहाँ एक ग्रोर इससे दूसरों की सीमार्ये ज्ञात होंगी वहाँ इससे श्री श्ररविन्द के मत को समक्तने में भी सहायता मिलगी ।

## निरपेक्ष प्रनुभव के रूप में सत्य

बैडले के अनुसार सत्य अविरोध अथवा सामंजस्य में है। विचार हमको सद्वस्तु का केवल आंशिक ज्ञान ही दे सकता है। "सत्य" जैसा कि बैडले ने लिखा है "सापेक्ष होना चाहिये।" अतः कोई भी निर्णय निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। "प्रत्येक सत्य इस प्रकार सत्य है कि अन्त में समस्त सत्य मिथ्या हैं।" केवल निरपेक्ष ही सत्य है और समस्त सापेक्ष सत्य मिथ्या है। परन्तु अन्य स्थान पर बैडले ने लिखा है "कोई भी सत्य ऐसा सत्य नहीं होगा जो पूर्णतया सत्य हो जैसे कि कोई भी भूल ऐसी नहीं होगी जो नितान्त मिथ्या हो।" सत्य और असत्य दोनों ही में मात्रा का भेद है। यहाँ पर बैडले ने दो प्रकार के विचार

२१. बैंडले, एफ॰ एच॰ : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ ४७६

२२. वही

२३. बही, पृष्ठ ३२०-२१

### ३० श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

दिखलाये हैं। एक ग्रोर वह ग्रनेक की सत्ता को स्थिर रखना चाहता है ग्रीर दूसरी ग्रोर उन्हें ग्रसत्य कहकर छोड़ देता है। "जैसे-तैसे" (Some How) कहकर समक्षाने से यह समस्या हल नहीं होती।

यह सिद्धान्त जैनों के स्यादवाद से भिन्न है श्रीर उससे कुछ उत्तम भी है। स्यादवाद का यह मत उचित है कि प्रत्येक मानवीय निर्णय ग्रपने दिष्टकोएा से सत्य की एक सीमित भांकी पर निर्भर होने के कारए ग्रंशतः सत्य है। परन्तु पूर्ण केवल बाह्य रूप से श्रंशों का समृह मात्र नहीं है। हाथी श्रौर श्रंबों के प्रसिद्ध दण्टान्त में यह घ्यान देने की बात है कि हाथी केवल कान, सुँड, पैर, दुम इत्यादि का योग न होकर एक सर्वांग पूर्ण है जिसके ग्रंग ग्रन्तरंग रूप से परस्पर संबन्धित हैं। यदि जोकिम के शब्दों में कहा जाए तो वह एक ऐसा "रूप है जोकि अपनी सामग्री में पूर्णतया घुसा हुन्ना है।" निरपेक्षवादियों ने यह ठीक ही माना है कि सत्य निरपेक्ष पर निर्भर है जोकि एक गत्यात्मक पूर्ण है और जोकि एकमात्र सत्य है परन्तु वास्तविक अनुमव पर आधारित न होने के कारए। यह सिद्धान्त अध्यवहारिक बन जाता है। शिलर (Schiller) ने ठीक ही लिखा है कि वह विशुद्ध रूप में ग्रादर्श है श्रौर इस कारएा मूर्त तथ्यों पर लागू नहीं होता । परन्तु फिर सत्य का अनुरूपतावादी सिद्धान्त (Correspondence theory) अथवा व्यवहारिक मुल्य (Pragmatic value) का सिद्धान्त कोई विकल्प नहीं हैं। सामंजस्य अवश्य ही सभी सत्य की कसौटी है परन्तु मानसिक सामंजस्य का श्राघार सर्वांग अनुमव होना चाहिये जोिक सभी प्रकार के अनुमवों के लिये स्थान पाता है।

# **व्यवहारिक श्रोर मानवीय** सत्य

निरपेक्षवादियों के विपरीत व्यवहारवादी 'सत्य' शब्द को सद्वस्तु के अर्थों में प्रयोग न करके जीवन में कार्य करने वाले ज्ञान का एक विशेषण मात्र मानते हैं। जैसा कि पीअर्स (Pierce) ने लिखा है "मान निया कि कोई विचार अथवा विश्वास सत्य है तो उसके सत्य होने से किसी के यथार्थ जीवन में क्या मूर्त अन्तर पड़ेगा ?" व्यवहारवादियों के हाथ में हाथ मिलाकर माववादी (Positivists) तथा मानववादी (Humanists) प्रोटेगोरस के "Homo Mensura" के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मानव सभी वस्तुओं की कसौटी है। सत्य कोई यथार्थ अथवा सत्तात्मक मूल्य नहीं है बिल्क तात्विक रूप में मानवीय है। वह मानव के लिये सत्य है। जैसा कि जेम्स ने लिखा है "किसी विचार का सत्य उसका कोई स्थिर गुगा नहीं है। विचार सत्य होता है। वह सत्य बन जाता है, वह

२४. जोकिम: द नेचर ऑव ट्रथ, पृष्ठ ७७

२५. पीयर्से : प्रैग्मैटिज्म, पृष्ठ २०●

घटना श्रों द्वारा सत्य बना दिया जाता है। उसकी प्रामाणिकता वास्तव में एक घटना श्रथवा उसकी श्रपनी प्रामाणिकता को जाँचने की प्रिक्रिया है। "रें इस प्रकार तार्किक श्रनुरूपता नहीं बिल्क उपयोग श्रोर मानवींय व्याख्या ही सत्य की कसौटी हैं। शिलर ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि गणित के सत्य भी सापेक्ष हैं। शिलर के श्रनुसार लन्दन के कुछ वर्ग वास्तव में गोलाकार हैं। इस प्रकार निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। सभी सत्य केवल संमाव्य ही हैं। "विचार" जैसा कि डिवी ने लिखा है "सत् के श्रनुमवपूर्व परम गुणों के श्रनुरूप मन के श्रान्तरिक गुण नहीं हैं नाही वे इन्द्रिय जगत पर सदैव के लिये एक बार थोपे हुए श्रनुमवपूर्व वर्गीकरण ही हैं उस श्रनुभव के पूर्व जो कि उन्हें संभव बनाते हैं।" सत्य शुभ की जाति का मूल्य है। उसका उद्गम उपयोग में है। शिलर के श्रनुसार "वास्तव में सत्य तो यह है कि विचारों की यथार्थ श्रनुरूपता श्रोर एकमात्र श्रनुरूपता जोकि तर्क शुद्ध कही जा सकती है उनके किसी विचारक के हित श्रीर प्रयोजन के प्रसंग में होने से उत्पन्न होती है।" विचारक

इस प्रकार समस्त सत्य तात्विक रूप में मानव से सम्बन्धित है। परन्तू इससे यह सिद्ध नहीं होता कि संगस्त सत्य मानवीय है और अपनी उपयोगिता पर निर्भर है। व्यवहारिक मुल्य के परे सत्य का एक यथार्थ मुल्य भी है जोकि उसके तत्व को निर्माण करता है। जैसा कि श्री अरविन्द ने संकेत किया है "परम सत्य का एक अपना नियम है जो कि सभी मानदण्ड से परे है।" पूर्णतया मानव बनने के लिये मानव का उत्क्रमए। करने की आवश्यकता है। मानव नहीं बल्कि श्रतिमानव ही सत्य का लक्ष्य है। पूर्ण होने के लिये निम्न को उच्च स्तर के लिये उत्क्रमरा करना चाहिये जहाँ पहुँच कर ही वह पूर्ण हो सकता है। श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, "सब कुछ जानने के लिये हमें उसकी श्रोर दृष्टि फेरनी चाहिए जोकि सबके परे है। उसको जानने से शेष सबका ज्ञान हो जाता है।" शिलर का मत है कि वास्तविक संत्य केवल सत्य के श्रधिकार को प्रमाणित करने से ही ज्ञात होता है यद्यपि यह सत्य पुनः एक अन्य सत्य के प्रमाणित होने का अधिकार है क्योंकि प्रमाणित करने की प्रक्रिया कभी भी ग्रन्तिम नहीं होती। जैसा कि वह कहता है "हम सत्य की परिभाषा (१) बाह्य रूप में एक तर्कगत मूल्य के नाते (२) मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से एक ज्ञान सम्बन्धी प्रयोजन की सिद्धि के रूप में (३) भौतिक रूप से एक ऐसा सत्य का ग्रधिकार जो कार्य करता है भौर लाभदायक है.

२६. वही, पृष्ठ २०१

२७. डिवी : द क्वेस्ट फॉर सर्टेन्टी, पृष्ठ १६०

२८. शिलर: लॉजिक फ़ॉर यूज, पृष्ठ १३६

२६. श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ३८६

३०. श्री अरविन्द: मदर इण्डिया, अगस्त १९५२, पृष्ठ ८

### ३२ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

(४) व्यवहारिक रूप में उसको सत्य समभ्ते के परिणामों पर श्राघारित तत्व के रूप में कर सकते हैं। " यह सत्य श्रम्थाई. सापेक्ष, प्रगतिशील श्रौर व्यवहारिक है। वह एक प्रतीति (Phenomenal) सत्य है। परन्तु यदि हम शिलर की व्यवहारिक सिद्धान्त के श्रतिरिक्त श्रन्य सिद्धान्तों की श्रालोचना को देखें तो हम प्रतीतिमात्र श्रौर दार्शनिक सत्य में गड़बड़ी पाते हैं। प्रतीतिमात्र व्यवहारिक सत्य हमारे दैनिक जीवन में निश्चय ही मूल्यवान् है। परन्तु दर्शन एक ऐसे सत्य की खोज करता है जोकि चिरतन, निरपेक्ष श्रौर सर्वांग है। स्वष्ट है कि ऐसा सत्य तर्कगत न होकर श्राध्यात्मक है। उसकी कसीटी सर्वांग श्रमुभव है।

### विषय परक सत्य

कीर्केगार्ड के अनुसार सत्य विषयी परक (Subjectivity) है। जैसा कि वह कहता है " एक ग्रस्तित्वमय व्यक्ति के लिए एक गुद्ध विचार का दर्शन एक मृततृष्णा मात्र है यदि खोजा गया सत्य कुछ ऐसा है जिसमें ग्रस्तित्व हो सके।" इस प्रकार ज्ञान का उगयुक्त विषय व्यक्ति का ग्रपना ग्रस्तित्व है। वह ग्रन्य वस्तुग्रों से वहीं तक प्रम्बन्धित है जहाँ तक वे उसके ग्रपने क्षेत्र में ग्राती हैं। विषयी में विचार "व्यक्तिगत सम्बन्ध की प्रकृति पर निर्देशित होता है यदि इस सम्बन्ध का प्रकार ही सत्य में हो, व्यक्ति सत्य में है चाहे वह जो कुछ सत्य नहीं है उससे भी इस प्रकार सम्बन्धित हो।" इस प्रकार सच तो यह है कि मानव ग्रपने ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ भी नहीं जान सकता। जैता कि कीर्केगार्ड ने बतलाया है एक ग्रादमी के लिये "उसका ग्रपना सत् ही उसके विचार का प्रथम ग्रीर ग्रन्तिम विषय है जिससे कि उसको शेष सभी वस्तुएँ जाँचनी हैं।"

श्रस्तित्ववादी श्रथों में लेने से यह दृष्टिकोगा एकजीववाद की श्रोर ले जाता है। इसमें ईश्वर श्रोर विश्व के समस्त श्रपरोक्ष ज्ञान का निरोध किया गया है। इमारा संसार का ज्ञान केवल एक सम्मावना मात्र है। ईश्वर के लिये श्राग्रह में कोई विषय सम्बन्धी निश्चितता नहीं है। कीकेंगार्ड, सत्य ही सोचता है कि ''समस्त ज्ञान केवल विषयीगरक है।'' परन्तु यह श्रात्मिक चेतना ईश्वर श्रोर

३१. शिलर: लॉजिक फ्रॉर यूज, पृष्ठ १५३

३२. कीर्कोगार्ड एस : कनक्लूडिंग अनसाइन्टिफ़िक पोस्टिस्क्रिप्ट, पृष्ठ २७५

३३. वही, पृष्ठ १७८

३४. वही, पृष्ठ १७

३५. "वास्तव में हमारे पास वस्तु जगत को जानने का अपनी आत्मा चेतना के अति-रिक्त कोई साधन नहीं में जिसकी बाह्य इन्द्रियाँ स्वयं केवल साधन मान्न हैं, क्योंकि संसार केवल उसकी ही नहीं बल्कि उसमें ही दिखाई पड़ता है और वैसा ही हमारे लिये है।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४३४

विश्व से एक है श्रौर उनको तादात्म्य जनित ज्ञान से जान सकती है। विषयी मात्र के ज्ञान को सत्य मानने वाला सिद्धान्त सच्ची ग्रात्मा को विषयी समभने से अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। कीर्केगार्ड ने अधिकाधिक अन्तर्मुखता पर ठीक ही जोर दिया है परन्तु वह उस गइराई तक नहीं जाता. जहाँ पर यथार्थ श्रात्मा वस्तुओं और ईश्वर से एक है। ज्ञान सदैव श्रात्मा का ही ज्ञान है परन्तु सीमाओं के सतत विस्तार से और अन्त में प्रच्छन (Subliminal) स्तर के टूटने से हम उसमें विश्वगत श्रीर परात्पर दोनों को ही जानते हैं। "उसके पीछे सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सोचना है श्रीर अपनी सामर्थ्यं के अनुसार स्वयं ही जानना है परन्तु उसका निर्णय केवल उस ग्रवस्था में प्रामाणिक हो सकता है जबिक वह सदैष एक बृहद्तर ज्ञान को सीखने को तत्पर रहकर उसकी श्रीर खुला रहे।" की केंगार्ड का एक पूर्ण किया के स्थान पर प्रयासमात्र के रूप में श्रसीम के प्रति आवेग का विचार तादाम्यजनित ज्ञान के निरोध के कारण ज्ञान के सीमित करने पर निर्भर है। ईश्वर कोई ग्रादर्श प्रत्ययमात्र नहीं बल्कि चरम सद्वस्तु है। वह हमारे भ्रपने व्यक्तित्व का सार है। "हम दिव्य सत्ता को जानते हैं ग्रौर दिव्य बन जाते हैं क्योंकि हम ग्रपनी गुप्त प्रकृति में पहले से ही वहीं हैं।" की की को गार्ड ने ठीक ही कहा है कि सत्य तर्क का विषय नहीं है। उसको जीवन में उतारना होगा और इस प्रकार परोक्ष रूप से एक शान्त भीर स्थिर संवाद के रूप में विकीर्ण करना होगा। परन्तु जीवित रहने का ग्रथं है अनुभव करना और जितना ही गहन अनुभव होगा उतना ही उत्कृष्ट जीवन भीर सत्य की श्रोर विकास । श्रतः जीवन का तर्कसंगत लक्ष्य श्रौर श्रनुमव की चरम परिराति सर्वांग, पूर्ण निरपेक्ष ही है। "

# विषयपरक सत्य (Truth as Objectivity)

श्रात्ममूलक सत्य के सिद्धान्त के विरुद्ध, श्रनुभववादी, भाववादी, जड़वादी श्रोर यथार्थवादी दार्शनिकों का विचार है कि विषयकता ही सत्य की कसौटी है। विवेचनात्मक वस्तुवादियों (Critical Realists) के श्रनुसार सत्य श्रोर श्रसत्य को इस प्रकार समभाया जा सकता है, ''जब हम एक विषय को जानते हैं तब हम जान की प्रक्रिया से स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखने वाली किसी सद्वस्तु पर किसी 'तत्व' एक गुरा श्रथवा गुराों के समूह का श्रारोप कर रहे हैं श्रोर क्योंकि सत्य इस तत्व

३६. वही, पृष्ठ ४३४

३७. श्री ग्ररविन्द : द सिन्थेसिस ग्राँव योग, पृष्ठ २

३८. "वह सब व्यक्तियों से परे व्यक्ति है, समस्त धात्माओं का गृह और देश वह सत्प जिसकी कि अन्य सत्य केवल अपूर्ण छाया मात्र हैं।"

श्री धरविन्द : लैटर्स, फर्स्ट सीरीज, पुष्ठ = ३

### ३४ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

का इस सद्वस्तु के यथार्थं स्वभाव से तादाम्य है, ग्रतः श्रसत्य का ग्रर्थं इस प्रकार के सामंजस्य की कमी श्रीर एक काल्पनिक स्वमाव का श्रारोप है जिसको कि हमने गलती से यथार्थं समभ लिया है श्रयवा जो एक सद्वस्तु पर सही के स्थान पर एक मिथ्या स्वभाव का श्रारोप है। ""

निरपेक्षवादियों के विरुद्ध विवेचनात्मक वस्तुवादियों का मत है कि सद्वस्तु की पूर्णं व्यवस्था से पृथक उसके एक पहलू श्रथवा माग के विषय में भी निर्एाय हो सकता है और सद्वस्तु से अनुरूपता के अनुसार यह निर्णय पूर्णतया सत्य श्रथवा ग्रसत्य हो सकता है। परन्तु जैसा कि कान्ट ने ग्रन्तिम रूप से दिखला दिया है मानव अपनी इन्द्रियों के द्वारा वस्तु को उसके यथार्थ रूप में नहीं जान सकता श्रीर इस कारएा सत्य का श्रनुरूपता का सिद्धान्त ठीक नहीं है। इस प्रकार रसेल का इन्द्रिय जन्य प्रदत्तों (Sense data) का दर्शन श्रात्मवाद (Subjectivism) में समाप्त होता है। विषय परक सत्य का सिद्धान्त एक सामान्य बुद्धि का दुष्टि-को ए है और इसी में उसकी शक्ति है। जैसा कि जार्ज सान्टायना ने तर्क किया है, ''ग्राप किसी पूर्ण संशयवादी ग्रथवा श्रादर्शवादी के लिये वस्तुवाद को सिद्ध नहीं कर सकते, परन्तू श्राप एक ईमानदार व्यक्ति को यह दिखला सकते हैं कि वह एक पूर्ण संशयवादी अथवा आदर्शवादी नहीं है बल्कि हृदय से वस्तुवादी ही है। जब तक वह जीवित है उसके यथार्थ दर्शन को उसके जीवन की घारए।। श्रों को नष्ट नहीं बल्कि पूर्ण करना चाहिये।"" परन्तु दर्शन सामान्य बुद्धि मात्र नहीं है। उसको जीवन के बाह्य विस्तार से अधिक गहरे पैठना चाहिये श्रौर निरपेक्ष सत्ता में उसके यथार्थ ब्राघ्यात्मिक महत्व को प्राप्त करना चाहिये।

## सर्वाग ग्रनुभव के रूप में सत्य

श्री श्ररिवन्द के अनुसार सत्य सिन्विदानन्द का सर्वांग अनुमव है। वह पूर्ण अनुभव है जोिक अन्य सभी अनुभवों को आत्मसात करता और उनकी व्याख्या करता है "सार्वभौम सत्य एक सार्वभौम चेतना का वस्तुओं का ज्ञान है जिसमें वस्तुयें उनका यथार्थ सत्य और परस्पर तथा दिव्य सत्ता से सच्चे सम्बन्धों में देखी जाती हैं।" प्रत्येक सत्य इस सार्वभौम सत्य का अंश है। प्रत्येक प्रकार का अज्ञान इस सार्वभौम अज्ञान से निकलता है। प्रत्येक ज्ञान इस निर्पेक्ष ज्ञान का अंश है। देखी काती का स्थान का स्थान हम सार्वभौम अज्ञान से निकलता है। प्रत्येक ज्ञान इस निर्पेक्ष ज्ञान का अंश है। " प्रत्येक विशेष सत्य पूर्ण में सत्य है। पूर्ण से अतिरिक्त और पृथक्

३६. जार्जं सान्टायना : द एसेज् भ्रॉन किटिकल रीयलिज्म, पृष्ठ १९७-९८

४० वही, पृष्ठ १८३-८४

४१. श्री ग्ररिवन्द : द रिडिल ग्रॉव दिस वर्ल्ड, पृष्ठ ६७

४२. ''जब हम अज्ञेय में प्रवेश कर जाते हैं तब यह सब अन्य ज्ञान प्रामाणिक बन जाता है। जब हम सभी रूपों को रूपहीन में बिलदान कर चुकते हैं तब सभी रूप एक साथ ही उपेक्षणीय और अतिशय मूल्यवान बन जाते हैं।"

करके लेने पर वह ग्रसत्य है क्योंकि यही विभाजनकारी ज्ञान ही ग्रज्ञान है। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने दिलीपकुमार राय को ग्रपने पत्र में लिखा था, ''वस्तुग्रों को सतत ग्रौर पूर्णतया देखने के लिये उनको सब ग्रोर से देखना है। एक बार फिर, मुभे पीछे कार्य करती हुई शक्तियों को ही देखना है। मैं बाह्य विस्तार में ग्रन्धा होकर नहीं जाना चाहता।''

मानसिक पूर्ण में प्रत्यय की समीचीनता पर जोर देने में सत्य का सामंजस्य का सिद्धान्त (Coherence Theory) सत्य है। दूसरी स्रोर प्रत्यय के तथ्य के अनुकूल होने की आवश्यकता पर जोर देने में अनुरूपता का सिद्धान्त (Correspondence theory) भी उतना ही सत्य है क्योंकि उसके बिना केवल समीचीनता सत्य की कसौटी नहीं है। प्रत्यय ग्रौर विचार परस्पर अनुकूल होने चाहिए ग्रौर इनमें से किसी को भी सत्य समक्तना एकांगी मत है। जिस प्रकार तथ्य शक्ति में उसी प्रकार विचार चेतना में सत्य का साक्षात्कार हैं। दोनों ही समान रूप से ग्रनिवार्य हैं ग्रौर स्वयं में तथा एक दूसरे में सार्थक हैं। कोई मी ग्रपने पूरक से घृगा ग्रथवा उसकी ग्रवहेलना नहीं कर सकता। व्यवहारवाद ने सत्य की व्यवहारिक सांसारिक उपादेयता श्रीर उसकी मानवीय व्याख्या पर ठीक ही बल दिया है। दूसरी स्रोर स्रादर्शवाद ने सत्य के परम ग्रुभ स्रोर स्राध्यात्मिक मूल्य से सम्बन्ध पर ठीक ही जोर दिया है। श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, "स्वयं में ग्रादर्श-वादी श्रौर व्यवहारवादी, सृजनकारी श्रात्मा ग्रौर कार्यकारी शक्ति का सामंजस्य करने से मनुष्य पूर्णता के श्रीर भी निकट जा पहुंचता है।" इस प्रकार ज्ञान सद्वस्तू का सर्वांग अनुभव है और सत्य है सर्वांगपूर्ण ज्ञान में प्रत्यय की सानुकलता ।

४३. दिलीप कुमार रायं : एमंग द ग्रेट, पृष्ठ ३१५

४४. श्री अरविन्द: आइडियल एण्ड प्रोग्रेस, पृष्ठ ६

# दार्शनिक प्रणालियाँ

"जिस ज्ञान की छोर हम जाना चाहते हैं उसकी स्थिति का वर्णान उस साधन को निश्चित करता है जिसको हम प्रयोग करोंगे।" — श्री ग्ररविन्द'

श्रब प्रश्न यह है कि सर्वांग ज्ञान श्रीर सर्वांग सत्य को हम किस प्रकार पा सकते हैं। दर्शन अनुभव पर श्राधारित है। जितना ही श्रधिक सर्वांग अनुभव होगा उस पर श्राघारित दर्शन भी उतना ही पूर्ण होगा। सर्वांग श्रनुभव हमारे किसी विशेष ग्रंग का नहीं बल्कि सम्पूर्ण सत्ता का ग्रनुमव है। ग्रतः सद्वस्तु का उसकी सम्पूर्णता में साक्षात्कार करने की एक प्रशाली भी उतनी ही श्रावश्यक है जितना कि उसको बुद्धि-प्राह्म बनाने के लिए एक उपयुक्त तर्क। दार्शनिक सोचता ही नहीं बल्कि विकसित भी होता है। जहाँ तक भारतीय परम्परा का सम्बन्ध है दर्शन केवल जिज्ञासा मात्र नहीं बल्कि साक्षात्कार हैं। प्रत्यय ग्रनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के साधन हैं। यदि ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार के साथ उनका विकास नहीं होता तो दर्शन सार्वभौम होने के लक्ष्य से पीछे रह जाता है। केवल तर्कगत समीचीनता ही श्राध्यात्मिक निश्चितता की कसौटी नहीं है। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने लिखा है "जिसको मानस 'होना चाहिये' सोचता है वह 'होगा' की कसौटी होना ग्रावश्यक नहीं।" परन्तु इससे हमें माषा ग्रीर तर्क के महत्व की ग्रवहेलना करने का ग्रधिकार नहीं मिलता। श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार "एक ऐसी भाषा उत्पन्न करनी है जो कि संवेगात्मक ग्रौर स्पष्ट इंगितों के वाहन के रूप में, विशेष और जीवित प्रतिमाग्नों को लेते हुए एक साथ ही संबोधि रूप से ग्राध्यात्मिक एवं तत्वदर्शी रूप से कवित्वमय हो।"<sup>१</sup>

श्रतः दार्शनिक के सन्मुख सद्वस्तु का साक्षात्कार करने की एक प्रगाली श्रौर

लैटर्स श्रॉफ श्री श्ररिवन्द ग्रॉन द मदर, पृष्ठ ५७

२. श्री ग्रर्रावन्द : लैटर्स ग्रॉम द मदर, पृष्ठ ८७

श्री ग्ररविन्द: द लाइफ् डिवाइन, पृष्ठ ४३

सर्वांग अनुभव की व्याख्या करने योग्य एक तर्क विकसित करने का कार्य है। इस प्रकार की प्रशाली का संकेत ज्ञान की प्रकृति से मिलता है जिसकी विवेचना पिछले अध्याय में की जा चुकी है। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न दार्शनिक प्रशालियों का मूल्यांकन किया जायेगा और अन्त में श्री अरविन्द के विचार के प्रकाश में दर्शन की एक सच्ची प्रशाली विकसित करने की चेष्टा की जायेगी।

## परम्परागत प्रशालियाँ : गिशतीय प्रशाली

म्राधुनिक योरोपीय दर्शन में बुद्धिवाद (Rationalism) का गणितीय प्रिणाली में उदय हुआ। देकार्ते ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि मूल सिद्धान्त आन्तरिक प्रत्ययों से मिलते हैं, श्रन्य सत्य उनसे गिएतीय निगमन के द्वारा निकाले जाने चाहियें ग्रीर उसमें किसी भी ऐन्द्रिक ग्रनुभव ग्रथवा कल्पना को हस्तक्षेप न करने देना चाहिये। स्पिनोजा ने मौलिक प्रत्ययों की व्याख्या से प्रारम्म करके, उनसे उप-सिद्धान्त बनाये तथा ज्यामितीय निगमन की प्रशाली से सिद्धान्त भीर सामान्य नियम निकाले । लाइबनित्ज ने, जो स्वयं गिएतज्ञ था, ग्रपने चिद्बिन्द्वाद की खाइयों को भरने के लिये ग्रनेक यांत्रिक नियम बनाये परन्तु यह प्रयोग ग्रधिक सफल नहीं हुग्रा। कारण यह है कि दर्शन गिएतीय नियमों की कठोर व्यवस्था नहीं बल्कि यथार्थ अनुभव पर आधारित तथ्यों और मृल्यों की एक व्याख्या है। ईश्वर श्रीर संसार के सम्बन्ध का प्रमेय श्रीर उसके सिद्धान्त के सम्बन्ध से तादातम्य, जैसा कि श्रालोचकों ने संकेत किया है, कारए। ग्रौर ग्रनुपात (Ratio) के ग्रन्तर के सम्बन्ध में गम्भीर मूल पर ग्राधारित है। म्राघ्यात्मशास्त्र में कार्यकारण के नियम नैयायिक तर्क से भिन्न हैं। बुद्धिवादियों की प्रणाली से दर्शन अपनी समस्त समृद्धि, नमनीयता श्रीर मुर्तता खोकर कठोर, श्रमुर्त भीर गतिहीन हो गया । दर्शन गिरात के श्राधीन कर दिया गया । दांनों का स्रन्तर बिल्कुल मुला दिया गया।

परन्तु बुद्धिवादियों के विरूद्ध, अनुभववादी (Empiricist) दाशंनिक प्रणाली भी उतनी ही एकांगी है। ह्यू म का अज्ञे यवाद अनुभववादी दाशंनिक प्रणाली की तार्किक चरम परिणाति था। छिन्न-भिन्न अनुभव पर आधारित अनुभवात्मक सामान्य नियम केवल विज्ञान के संभाव्य विकल्प हो सकते हैं आध्यात्मशास्त्र की निश्चित मान्यतायें नहीं। इन्द्रियाँ केवल पृथक्-पृथक् अनुभव द्वारा ही जान सकती हैं जो कि किसी प्रकार भी जोड़ने से मौलिक वस्तु तक नहीं पहुँच सकते। प्रणालियाँ खोज के विषय के अनुरूप होनी चाहियें।

४. "जब तक हम स्वयं को ऐत्विक प्रमाण और भौतिक चेतना तक सीमित रखते हैं, तब तक भौतिक संसार और उसकी प्रतीतियों के अतिरिक्त हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं जान सकते।" —श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ७२

### ३८ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

## सर्वातिकायी (Transcendental) प्रणाली

कान्ट के दर्शन की विशेषता ज्ञान की दशाश्रों की समीक्षा है। उसने ज्ञान के उद्गम श्रीर परिधि, उसके साधन श्रीर सीमाश्रों, उसके श्रस्तित्व श्रीर प्रामाणिकता के श्राधार की खोज की। ज्ञान की श्रनुभवपूर्व दशाश्रों की खोज के लिये कान्ट ने शुद्ध बुद्धि की परीक्षा की समीक्षा प्रणाली श्रपनयी। यह प्रणाली इन्द्रिय-शिक्त (Sensibility) श्रीर प्रज्ञा (Understanding) के विश्लेषण पर श्राधारित है। मानव का समस्त ज्ञान इन्द्रियों से प्रारम्भ होता, वहाँ से प्रज्ञा पर पहुँचता श्रीर बुद्धि में समाप्त होता है। श्रपने सर्वातिशायी एनालिटिक (Analytic) श्रीर डायलेक्टिक (Dialectic) में कान्ट ने इन्द्रिय शक्ति के रूप श्रीर प्रज्ञा की संज्ञाओं (Categories) का पता लगाया है जिसके परे सभी कुछ श्रज्ञेय हैं।

ये प्रत्यय शुद्ध बुद्धि को सन्तुष्ट कर सकते हैं परन्तु जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने संकेत किया है "जब तक वह अनुभव नहीं बनता तब तक प्रत्येक प्रत्यय हमारे लिये अपूर्ण और हमारी प्रकृति के एक अंग के लिये लगमग असत्य है।" दर्शन समीक्षा भी है श्रीर साक्षात्कार भी। पूर्णतया लाभदायक होने के लिये श्रतिशायी प्रणाली को ऐसी प्रन्तरंग प्रणाली का सहयोग मिलना चाहिये जैसी की बर्गसाँ की है। " बुद्धि के प्रत्ययों में कोई बाध्य करने वाली शक्ति नहीं है। हमें सत्ता को अपने मानसिक प्रत्ययों से नहीं बल्कि जो कुछ हम श्रस्तित्व में देखते हैं उससे जाँचना चाहिये।'' इस प्रणाली का महत्व बुद्धि की सीमायें श्रौर श्राघ्यात्म-शास्त्र के अनुमवपूर्व तत्व दिखलाने में है। परन्तु बुद्धि की सीमायें ही तो ज्ञान की सीमायें नहीं हैं। "कान्ट एक ग्रघ्यात्मशास्त्रीय रीति से यह तर्क करता है कि श्राघ्यात्मशास्त्र सम्भव नहीं है।'" उसने ज्ञान को केवल इन्द्रिय श्रीर बृद्धि तक सीमित कर दिया है परन्तु माघ्यात्मशास्त्र के मुलाघार न तो ग्रास्था के विषय हैं श्रौर न नीतिशास्त्र की मान्यतायें। श्रास्था जब तक साक्षात्कार पर श्राधारित न हो तब तक वह दर्शन अथवा धर्म के लिये कोई सुदृढ़ आधार नहीं उपस्थित करती । बुद्धि प्रतीतिमात्र के लिये नियम बना सकती है परन्तु स्वयं सद्वस्तु के लिये नहीं। सद्वस्तु ज्ञान के सिद्धान्त पर निर्मर नहीं है। जैसा कि बर्गसाँ ने लिखा है "मैं कहाँ तक जा सकता हूं इसके लिये मैं केवल एक ही मार्ग देखता हूं श्रीर वह है जाने के द्वारा।" सर्वातिशायी विश्लेषणा के परिणाम सद्वस्तु की प्रकृति को निश्चित नहीं करते । "ग्राध्यात्मशास्त्र" जैसा कि डब्ल० टी० मार्विन ने

५. श्री अरिवन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ७४

६. वही, पृष्ठ ६२

७. फ्राल्केनबर्गं : हिस्ट्री ग्रॉव माडर्नं फिलासफ़ी, पृष्ठ ३४०

म. बगंसौं : माइण्ड एण्ड एनजीं, पृष्ठ २

लिखा है ''तार्किक रूप से ज्ञान के सिद्धान्त से पहले है और न तो अपनी समस्याओं के लिये और न उनके सुलभाव के लिये ही इस विज्ञान का विशेष अभारी है।" दर्शन का आधार आध्यात्मक साक्षात्कार में है और ज्ञान में वास्तव में सहायक होने के लिये बुद्धि को इन अनुभवों की विश्वसनीय व्याख्या करनी चाहिये। दर्शन परम 'क्यों' की व्याख्या नहीं कर सकता परन्तु परम तत्व का वर्णन करने का उसका कर्तव्य निश्चय ही अनिवार्य है। मानव की किसी विशेष मानसिक प्रित्रया द्वारा ज्ञात सद्वस्तु निश्चय ही एकांगी होगी। इसका विकल्प विभिन्न प्रत्ययों के अनुभव को जोड़ना मात्र नहीं बल्कि एक सर्वांग संबोधि ज्ञान है जो कि हमारी समग्र सत्ता को सन्तुष्ट करता है।

# द्वन्द्वात्मक (Dialectical) प्रगाली

बद्धिवाद जिसको कि कान्ट के नीतिवाद ने कुछ समय के लिये सीमित कर दिया था, हेगेल के दर्शन में फिर से निरपेक्ष होकर प्रकट हुआ। हेगेल के लिये सम्पूर्ण सत्ता विचार का साक्षात्कार है श्रीर समस्त संभूति जगत उस विचार का विकास । इस प्रकार प्रकृति का विचार से तादात्म्य कर दिया गया और दुन्द्वात्मक विधि दर्शन की प्रणाली बन गई। अमूर्त विचारत्मक प्रज्ञा और रहस्यमय संबोधि दोनों का ही परित्याग कर दिया गया। यह संकेत किया गया कि जबकि प्रथम केवल प्रतीतिमात्र में ही सीमित रहता है द्वितीय एक छलांग मार कर निरपेक्ष सत्ता का सर्वोच्च ज्ञान पाना चाहता है। हेगेल के अनुसार सच्चे दर्शन का साधन मुर्त प्रत्ययों की शक्ति के रूप में बुद्धि है। यह मूर्त प्रत्यय अपने विरोधी का तिरस्कार नहीं करता बल्कि उसको श्रात्मसात कर लेता है। कान्ट का समी-क्षात्मक दर्शन ग्रीर शेलिंग का संबोधिवाद हेगेल के द्वन्द्वात्मक विधान में समन्वित हो जाता है। बुद्धि न तो विरोधी को उत्पन्न करती है और न उसका निषेध करती है। यहाँ पर न तो सर्वातिशायी प्रणाली के समान विरोधियों की एकता असंभव ही है और न मौलिक है जैसा कि शेलिंग के संबोधिवाद में है। विकास के द्वारा विचार विरोधियों का तादात्म्य करता है। इस प्रकार सद्वस्तु तथा दर्शन दोनों ही प्रत्ययों की व्यवस्था हैं जिनमें से प्रत्येक ग्रपने ग्रनुगामी में ग्रात्मसात हो जाता है जैसे कि वह ग्रपने पूर्वगामी द्वारा उत्पन्न होता है। द्वन्द्वात्मक विकास का प्रेरक तत्व उस विरोध में है जो कि उसमें ग्रन्तःस्थ है। इस विरोध का एक साथ ही बहिष्कार भी होना चाहिये श्रोंर संरक्षरण भी। यह प्रत्ययों की गति के कारए। बन पड़ता है। वाद से प्रतिवाद होता है और फिर दोनों मिल जाते हैं, यह संवाद पुनः एक वाद बन जाता है, जिसका प्रतिवाद होता है भीर फिर संवाद, इस प्रकार यह प्रक्रिया निरपेक्ष प्रत्यय पर पहुँचने तक चलती रहती है।

सार्विन, डब्लू० टी० : द न्यू रीअलिज्म, पृष्ठ ५०

### ४० श्री भ्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

इटालियन दार्शनिक बेनेडेटो कोचे ने हेगेल की द्वन्द्वात्मक प्रणाली के उन प्रत्ययों पर प्रयोग करने के विरुद्ध एक यथार्थ मालोचना की जो कि विपरीत न होकर केवल विभिन्न हैं। इस प्रकार धर्म कला का प्रतिवाद नहीं है ग्रौर न ही दर्शन इन दोनों का संवाद है । श्रमुर्त हो श्रथवा मुर्त, विचार सद्वस्तु की एक ग्रवस्थिति मात्र है ग्रीर इस कारण तर्क ग्रीर प्रकृति का तादात्म्य पूर्ण के स्थान पर श्रंश की प्रतिष्ठा है। सद्वस्तु को "रक्तहीन वर्गों के साँचों" की कठोर व्यवस्था में ढालने का प्रयास उसको छिन्न-भिन्न करने ग्रौर स्थिर तथा ग्रस्वा-भाविक बनाने की चेष्टा है। प्रत्यय सद्वस्तु के स्वभाव को निश्चित नहीं करता बिलक स्वयं सद्वस्तु पर प्रत्यय का स्वरूप निर्मर है। दर्शन में द्वन्द्वात्मक प्रणाली का मूल दोष सद्वस्तु पर एक बाह्य व्यवस्था लादने का प्रयत्न है। सद्वस्तु का साक्षात्कार करने के स्थान पर उसको विचार की प्रगति के एक पूर्व निश्चित ढांचे में बलपूर्वक बैठाने का प्रयत्न किया गया । बुद्धिवाद के समस्त दोष इस प्रगाली में स्वामावतया ही उपस्थित हैं। निरपेक्ष सत्ता को जानने के लिये सर्वप्रथम हमें ग्रपनी समग्र सत्ता से उस तक पहुँचने का प्रयास करना होगा श्रीर केवल उसका साक्षात्कार हो जाने के पश्चात् ही उसका वर्णन करने श्रथवा उसकी व्याख्या करने के लिये बुद्धि का हस्तक्षेप हो सकता है। तर्कशास्त्र भ्राध्यात्मशास्त्र पर आधारित है भीर भ्राध्यात्मशास्त्र भ्रनुभव पर । भ्रतः तर्क नहीं बल्कि अनुभव ही सद्वस्त के स्वभाव को निश्चित करता है।

### तार्किक विश्लेषरा की प्रसाली

विश्लेषण्वादी सम्प्रदाय प्रथवा तार्किक माववादियों(Logical Positivists) के ग्रनुसार दर्शन का सही कार्य "वैज्ञानिकों के कथनों का विश्लेषण् करना" "उनके प्रकार ग्रौर सम्बन्धों का ग्रध्ययन करना ग्रौर इन कथनों के ग्रंगों के रूप में शब्दों ग्रौर इन कथनों की व्यवस्थाग्रों के रूप में सिद्धान्तों का विश्लेषण् करना है।" "विज्ञान का तर्क" जैसा कि कार्नप विज्ञान की भाषा सम्बन्धी ग्रिमिक्यित के विश्लेषण् को कहते हैं, तार्किक वाक्य रचना प्रणाली तथा प्रतीकशास्त्र (Symantics) में बंटा हुग्रा है। तार्किक वाक्य रचना प्रणाली मिश्रित ग्रौर संयुक्त वाक्यों का साधारण् वाक्यों में ग्रौर साधारण् वाक्यों का उनको बनाने वाले शब्दों में विश्लेषण् करती है ग्रौर शब्दों को सार्थक वाक्यों में बांधने के नियम पता लगाती है। वह हमको विभिन्न विज्ञानों की ग्राधारमूत मान्यताग्रों ग्रौर उनके तार्किक ग्रन्तर्सम्बन्धों को समभाने के योग्य बनाती है। प्रतीकशास्त्र माषा की ग्रीमव्यक्ति ग्रौर उससे सम्बन्धित वस्तुग्रों के सम्बन्धों पर विचार

१०. कार्नप: लॉजिकल फाउन्डेशन ऑव दि यूनिटी ऑव साइन्स, इन्टरनेशनल एनसाइ-क्लोपीडिया ऑव यूनिफाइड साइन्स, भाग १, अंक १।

करता है। वह यह प्रकट करता है कि दो अथवा अधिक शब्द एकार्थी हैं और कि अर्थ के तादात्म्य के आधार पर एक वर्णन दूसरे वर्णन के समान हो जाता है। विटगेन्सटाइन के अनुसार "दर्शन का उद्देश विचार का ताकिक स्पष्टीकरण है। दर्शन सिद्धान्त नहीं बिल्क किया है। एक दार्शनिक अन्थ में अवश्य ही स्पष्टीकरण होते हैं। दर्शन का परिणाम अनेक "दार्शनिक सिद्धान्त" नहीं बिल्क उन सिद्धान्तों को स्पष्ट करना है।" इस प्रकार ताकिक माववादी दर्शन को ताकिक विश्लेषण के द्धारा विज्ञान के परिणामों के स्पष्टीकरण, व्याख्या और सामंजस्य का कार्य सौंपते हैं।

तार्किक विश्लेषण की यह प्रणाली श्राध्यात्मशास्त्र की श्रनेक समस्याश्रों को दूर करने में बहुत ही लामदायक है। परन्तु अनुमव की सुदृढ़ आधारिशला को छोड़ कर वह केवल अमूर्त छायाओं की ओर ही ले जाता है। अपने अनुभव के प्रसंग से पृथक् की हुई भाषा श्रीर समस्त मूर्त सार को निकालकर प्रत्यय, मूर्त सद्वस्तु का सही रूप नहीं उपस्थित कर सकते। एक बार तार्किक विश्लेषएा की प्रणाली को एकमात्र प्रणाली मान लेने पर समस्त आध्यात्मशास्त्र निश्चित रूप से ग्रर्थहीन बन जाता है। परन्तु आध्यात्मशास्त्र, न केवल प्रकृति ग्रथना ज्ञान के ग्राध्यात्मशास्त्र के रूप में बलिक स्वयं सद्वस्तु के ग्राध्यात्मशात्र के रूप में भी संमव है। दर्शन को समस्त ग्राध्यात्मिक खोज से वंचित करना न तो तर्कपूर्ण है और न ही वैज्ञानिक है। तार्किक भाववादियों के 'ग्रथं' का ग्रथं ही स्पष्ट नहीं है। इसमें अनुभव का क्षेत्र अनुचित रूप से सीमित कर दिया गया है और प्रामाणिकता का अर्थ अस्पष्ट ही रह जाता है। "प्रत्येक विषय में" जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने इंगित किया है "समभना, भेद करना तथा जाँचना ग्रत्यन्त म्रावश्यक है परन्तु म्रात्मगत भौर म्रतिमौतिक को जाँचने की उससे एक भिन्न प्रणाली होनी चाहिय जो कि हम भौतिक प्रथवा बाह्य वस्तुयों में सफलतापूर्वक लागु करते हैं।" श्राध्यात्मशास्त्र के सत्य, सर्वांग सत्य का ज्ञान केवल तादात्म्य के द्वारा अनुभव से ही जाँचा जा सकता है। तार्किक भाववाद बुद्धि के परे सब कुछ अछूता छोड़ देता है। परम् सद्वस्तु जानने की जिज्ञासा मी उतनी ही मौलिक है जितनी कि प्रतीति मात्र को जानने की जिज्ञासा। ग्रतः ग्राध्यात्मशास्त्र का परित्याग अवैज्ञानिक और तर्कहीन होने के अर्थों में भाववाद- विरुद्ध है।

## ऐतिहासिक प्रणाली

हेगेल और कोचे ने ऐतिहासिक का आध्यात्मिक से तादात्म्य किया है। प्रो॰ कालिंगनुड के अनुसार "सभी आध्यात्मशास्त्रीय प्रश्न ऐतिहासिक प्रश्न हैं।" "

११ विटगेन्सटाइन : ट्रैक्टेटस लॉजिको पॉलिटिकस, पृष्ठ ११२

१२. श्री ग्ररविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४३४

१३. कॉलिगवुड, आर० जी० : एन एसे ऑन मैटाफिजिक्स, पृष्ठ ४६

### ४२ श्री प्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

हेगेल और कोचे ने द्वन्द्वात्मक प्रणाली अपनायी। प्रो० कार्लिगवुड ने दूसरी और ऐतिहासिक प्रणाली का प्रयोग किया। उसके अनुसार तत्वदर्शन (Metaphysics) का प्रयोजन साधारण विज्ञान में अन्तःस्थ पूर्वमान्यताओं की खोज करना है।" त्व दर्शन की प्रणाली वही है जो कि विज्ञान की है। इस प्रकार तत्व दर्शन की मान्यतायों केवल अपने प्रसंग में ही सत्य हैं। प्रत्येक तत्व दर्शन का दार्शनिक कथन किसी एक विशेष प्रसंग से सम्बधित होता है। तत्व दर्शन विज्ञान की किसी मी शाखा की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी निरपेक्ष मान्यताओं का वर्णन करता है। जैसे-जैसे विज्ञान का इतिहास बदलता है वैसे-वैसे तत्व दर्शन भी बदलता है।

परन्तु, इस प्रकार की प्रणाली तत्व दर्शन को परम सत्य की समस्त खोज से वंचित कर देती है। तत्व दर्शन का इतिहास से तादात्म्य निरपेक्ष पूर्वमान्यताओं को ज्ञात सिद्धान्तों से मिला देना है। वह उत्पत्ति और प्रामाणिकता का अन्तर न समभने की मारी मूल है। कालिंगवुड ने सर्वातिशायी प्रणाली के परिणामों को सर्वथा मुला दिया है। तार्किक माववादियों और प्रो० कालिंगवुड ने इस बात पर ठीक ही जोर दिया है कि तत्व दर्शन तथ्यों पर ग्राधारित होना चाहिये परन्तु वे तथ्यों के क्षेत्र को विज्ञान तक ही सीमित करने में मूल करते हैं। तत्व दर्शन मूल्यों तथा तथ्यों दोनों की ही व्यवस्था करता है। केवल निरपेक्ष पूर्वमान्यताओं की खोज दर्शन प्रथवा विज्ञान किसी में भी लाभदायक नहीं है। ग्रापना नाम सार्थक करने के लिये दर्शन को सर्वांग सत्य की खोज करना चाहिये। क्लाउकन के इस प्रश्न पर कि "सच्चे दार्शनिक कौन है?" सुकरात ने उत्तर दिया था कि "वे जो कि सत्य की भांकी के प्रेमी हैं।" जिस ज्ञान से वे प्रेम करते हैं वह इस प्रकार का है "जो कि उनको उत्पत्ति और विचार से परिवर्तित न होने वाली शाश्वत प्रकृति के दर्शन कराता है।"

## विश्लेषण स्रौर संश्लेषण

वस्तुवादी विशेषतया विश्लेषसा पर जोर देते हैं भ्रीर प्रत्ययवादी संश्लेषसा

१४. "तत्व दर्शन यह ज्ञात करने का प्रयत्न है कि इस अथवा उस व्यक्ति समूह ने, इस अथवा उस अवसर या अवसरों के समूह पर, इस प्रथवा उस विचार के बीच किन निरमेक्ष पूर्व मान्यताओं को माना था।"—वही, पृष्ठ ४७

१५. दर्शन "सत के सिद्धान्तों और मौलिक सद्वस्तुओं को उसकी प्रिक्रियाओं और उन प्रिक्रियाओं से निकलने वाली प्रतीतियों से भिन्न रूप में निश्चित करने का एक प्रयास है।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४५६

१६. प्लेटो : रिपब्लिक, चतुर्थ पुस्तक, पृष्ठ ४८५

पर। निरपेक्षवादियों ने विश्लेषण प्रणाली के विरुद्ध घोर तर्क किये हैं। ब्रैडले ने लिखा है " परन्तू इन्द्रियों का पर्दा घोखाधड़ी स्रौर ठगी है यदि वह परमागुत्रों की कुछ रंगहीन गति, श्रग्राह्य श्रम्त छायाश्रों के कुछ प्रेततुल्य बाने श्रयवा रवतहीन वर्गों की कुछ ग्रमानवीय लीला को छिपा लेता है। इस प्रकार के परिगामों पर खिच आने पर भी हम उनको आत्मसात नहीं कर सकते । हमारे सिद्धान्त सत्य हो सकते हैं परन्तु वे सद्वस्तु नहीं हैं। वे उससे श्रधिक पूर्ण नहीं बनाते, जो कि हमारी श्रास्था बनाती है, जितना कि मानव लोथड़ों का कोई छिन्न-मिन्न विश्लेषण वह उष्ण तथा प्राग्णमय सौन्दर्य है जिसको कि हमारे हृदय सुखदायक पाते हैं।"" बर्गसाँ के अनुसार "दर्शन पूर्ण में पुनः डुब जाने का एक प्रयत्न मात्र हो सकता है।" बैडले श्रीर बर्गसाँ के इस विचार के विरुद्ध इ० जी० स्पार्लिडग "जानने की एक प्रशाली" के रूप में विश्लेषशा का समर्थन करता है "जो कि उन वस्तुओं या ग्रंशों का पता लगाती है जो कि बिल्कुल उसी भ्रर्थ में यथार्थ हैं जिसमें कि वे पूर्ण जिनका विश्लेषण किया जाता है।"" वह रूपात्मक ग्रर्थात प्रत्ययवादी ग्रीर प्रयोगात्मक ग्रर्थात भौतिक विश्लेषण में भेद करता है श्रीर संकेत करता है कि जबकि पिछला वास्तव में सद्वस्तु को छिन्न-भिन्न कर देता है पहला नहीं। जैसा कि एक श्रालोचक ने बैडले के विरुद्ध कहा है "हम श्रपने सन्मुख संबोधि द्वारा उपस्थित गति का ग्रमूर्त तत्वों में विश्लेषगा कर सकते हैं परन्तु उस अवस्था में हमें यह याद रखना चाहिये कि इनमें से प्रत्येक तत्व एक एकांगी दृष्टिकोरा है, एक सीमा जो कि हमने स्वयं निर्घारित की है ताकि विश्लेषरा भ्रौर खोज में सरलता हो सके श्रौर जो किसी यथार्थ विभाजन के ग्रनुरूप नहीं है।"<sup>२°</sup>

परन्तु वस्तुवादी एवं प्रत्ययवादी दोनों एक सी ही मूल करते हैं। दर्शन में विश्लेषण को सब कुछ मान लेना उतना ही एकांगी है जितना कि उसका पूर्ण बहिष्कार। विश्लेषण और पृथक्करण के बिना अनुभव एक गहरी खाई में आँखें मूँद कर कूदने के समान है। वह सद्वस्दु को एक अस्पष्ट पूर्ण और एक मृतक एकता के रूप में पाता है। दूसरी ओर शुद्ध विश्लेषण अनुभव के परिवर्तनशील और छिन्न-मिन्न टुकड़ों के मध्य की एकता को खो देता है। साक्षात्कार के अतिरिक्त अनुभव का प्रत्ययों में वर्णन करना भी दार्शनिक का उतना ही आवश्यक कर्तव्य है। जबिक प्रथम समग्र सत्ता के द्वारा पहुँचने से ही संमव है दूसरे में आवश्यक रूप से विश्लेषण रहता है। स्पार्ल्डिंग के साथ यह माना जा

१७. ब्रैंडले : लॉजिक, पुष्ठ ५६१

१८. बर्गसाँ : क्रीयेटिव एवाल्यूशन, पृष्ठ २०२

१६. स्पाल्डिंग, ई० जी० : द न्यू रियलिज्म, पृष्ठ १५५

२०. एलिओटा, एस० : आइडिलिस्टिक रीएक्शन अगेन्स्ट साइन्स, पृष्ठ १०७

सकता है कि विश्लेषण का पूर्णतया बहिष्कार नहीं किया जा सकता चाहे कुछ। श्रवस्थाश्रो में उसे छोड़ भी देना पड़े।

परन्तु वस्तुवादी दार्शनिक प्रत्यवाद के ग्राघारमूत प्रत्ययों के वास्तविक ग्रथों को समभने में ग्रसफल रहे हैं। विश्व को एक चेतन पूर्ण समभने के प्रत्ययवादी दृष्ट-कोएा का प्रतिवाद करने के लिये पिटिकिन के प्रयोगात्मक जीवशास्त्र ग्रौर शल्य चिकित्सा से उदाहरएा ग्राघ्यात्मिक ग्रनुभव की प्रामाणिकता को व्यर्थ सिद्ध करने के लिये भाषा की किठनाइयों का दुष्पयोग करने का एक उदाहरएा है। उत्पत्ति प्रामाणिकता को निश्चित नहीं करती। भाषा की किठनाइयों ग्रनुभव की प्रामाणिकता के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। परन्तु दूसरी ग्रोर प्रत्ययवादियों को, एक जीवित पूर्ण के रूप में विश्व के ग्राघ्यात्मिक ग्रनुभव के ग्राघार पर, समस्त बाह्य सम्बन्धों का बहिष्कार करने का कोई ग्रधिकार नहीं है क्योंकि व्यक्ति केवल निरपेक्ष सत्ता के एक ग्रंश के रूप में ही सत्य नहीं है बल्क उस परमपूर्ण के ग्रन्तर्गत स्वयं एक पूर्ण है।

## श्री श्ररविन्द का सर्वांगवादी सिद्धान्त

## ज्ञान में बुद्धि का भाग

श्री अरिवन्द के अनुसार "मानिसक कल्पना के इस समस्त श्रम की उपयोगिता मानव मिस्तष्क को शिक्षित करने और उसके सन्मुख किसी परात्पर और
परम का विचार रखने में है जिसकी ओर उसको अवश्य ही घूमना चाहिये।
परन्तु बौद्धिक तर्क उसकी ओर केवल अस्पष्ट संकेत कर सकता है, भटकते हुये
अनुभव कर सकता अथवा उसके यहाँ प्राहुर्भाव के परस्पर विरोधी और एकांगी
पहलुओं की ओर संकेत करने की चेष्टा कर सकता है, वह उसमें प्रविष्ट होकर
उसको जान नहीं सकता।" बुद्ध अपने निर्ण्यों में किसी अन्तिम निश्चय पर
नहीं पहुँच सकती क्योंकि वह न तो मूल तक जा सकती है और न पूर्ण को पा
सकती है। न ही वह जीवन को गितशील शिक्त ही दे सकती है। विचार,
चाहे वह ऐन्द्रिक दोष, इच्छा, पुराने साहचर्य और बौद्धिक पक्षपात से कितना भी
मुक्त हो, केवल तभी प्रभावोत्पादक होता है जबिक उसके साथ दिव्यदृष्टि,
साक्षात्कार और अनुभव होता है। तर्क नहीं बिल्क केवल एक उच्चतर संबोधि
ज्ञान ही निम्न संबोधि का निर्णायक हो सकता है। यह निश्चित है कि अन्ततोगत्वा तर्क और अनुभव का सामजस्य होना चाहिये। परन्तु उस सामजस्य को
प्राप्त करने के लिये तर्क ही को गितशील होना चाहिये मस्तिष्क को ही आत्म-

२१. श्री अरविन्द : द रिडिल आँव दिस वर्ल्ड, पृष्ठ २४

समर्पेगा करना चाहिये। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने लिखा है, ''तर्क, श्रन्ततः मस्तिष्क का एक सन्त्रलित नृत्य ही है श्रीर कुछ नहीं।''<sup>२२</sup>

बद्धि के दोष वास्तव में बहुत अधिक हैं, उदाहरएए। यें उसका सन्देह की भ्रोर मुकाव, उसका बुद्धेत्तर तत्वों को जांचने का दंभ, उसका अतिमौतिक की भौतिक के द्वारा व्याख्या करने का प्रयत्न श्रीर श्रन्त में उसकी उच्चतर श्रीर श्राध्यात्मिक के भौतिकी प्रमारा की माँग। परन्तू ये तथा श्रन्य दोष केवल साधाररा श्रप्रकाशित वृद्धि के हैं जो कि साक्षात्कार से निदेशित नहीं है। जिस प्रकार से श्रसंयमित श्रीर अपरिमाजित प्रारा शक्ति के स्वामाविक दोष स्वयं प्राराशक्ति के मुल्य के विरुद्ध कोई प्रमारा नहीं हैं उसी प्रकार बृद्धि की ग्रसफलतायें हमको बृद्धि मात्र का ही परित्याग करने का ग्रधिकार नहीं देतीं। सर्वांग सत्य के जिज्ञासु को वास्तव में मानसिक प्रस्तावों ग्रोर बौद्धिक परिखामों को साक्षात्कार समभ लेने के विरुद्ध सावधान रहना चाहिये। फिर मानस का ग्रशान्ति जो कि चैत्य तत्व की स्वामाविक किया में विघ्न उपस्थित करती है और यथार्थ प्रकाशमान ज्ञान के भवतररा को पीछे हटाती है अथवा मानव मस्तिष्क को पूर्णतया छूने से पूर्व श्रथवा तत्काल ही बिगाड़ देती है, सतत प्रयत्न द्वारा संयमित की जानी चाहिये। "परन्तु" जैसा कि श्री अरिवन्द ने संकेत किया है, "यदि बुद्धि समर्पित, मुक्त, शान्त स्रोर उन्मुख है तब कोई कारण नहीं है कि वह क्यों प्रकाश के पाने का साधन अथवा आध्यात्मिक अवस्थाओं के अनुभव और एक आन्तरिक परिवर्तन की पूर्णता में सहायक न बन जाए।" वि प्रास्तात्मक और मौतिक माध्यम से प्रकाश पाया जा सकता है तो कोई कारगा नहीं कि क्यों न वह विचार शील मस्तिष्क के द्वारा पाया जा सके। भ्रावश्यक बात यह है कि विचार को साक्षात्कार का साथी बनाया जा सके। मानस शिक्षित एवं उच्चतर सत्य को प्राप्त करने के लिये प्रकाशमान होना चाहिए। निम्न ग्रथवा बाह्य की ग्रोर किया के म्रतिरिक्त बद्धि के उघ्वोंन्मूख एवं मन्तर्म खी चक्ष भी हैं मौर एक मधिक ज्योतिमय शक्ति भी जो कि उसको गुप्त असीम शक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। श्री अरिवन्द के शब्दों में, ''बुद्धि स्वयं हमको मूर्त आध्या-रिमक सद्वस्तु के संसर्ग में लाने योग्य नहीं है परन्तु वह आत्मा के सत्य को एक मानसिक रूप में ढालकर सहायता दे सकती है जो कि उसकी मानस से व्याख्या करती है तथा एक ग्रौर भी ग्रधिक प्रत्यक्ष खोज में लगाई जा सकती है, यह सहायता विशेष महत्व की है। "रेर यह दुर्भाग्य का विषय है कि बौद्धिक प्रत्ययों में अनुवाद किये जाने पर गुप्त सत्य छिन्न-भिन्न ग्रीर परस्पर विरोधी ग्रादर्श बन जाते हैं। हमें उनको किसी भी प्रकार के सामंजस्य में लाने में सब प्रकार की कठि-

२२. श्री अरविन्द: लैटर्स, सैकिण्ड सीरीज,पृष्ठ २४८

२३. श्री अरविन्द: लाइट्स ऑन योग, पृष्ठ ३७

२४. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २ पृष्ठ ७१३

### ४६ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

नाइयाँ पड़ती हैं क्योंकि हमारे जीवन के प्रत्यय एक प्रकार की प्रयोगात्मक श्रौर अनुभववादी खोज से ग्रागे बढ़ते हैं। परन्तु जैसे-जैसे बुद्धि लम्ब रूप में ग्रौर बहुमुखी प्रगति करती है ग्रान्तिरिक श्रौर बाह्य जीवन विस्तार ग्रौर गहराई में ग्रागे बढ़ता है, श्रात्मज्ञान एवं ग्रात्मसाक्षात्कार की नवीन संमावनायें खुल जाती हैं ग्रौर श्राध्यात्मिक चेतना में जागरणा श्रौर भी ग्रधिक निश्चित हो जाता है। वह श्राध्यात्मिक जागृति के लिये एक प्रकार का ग्राधार प्रस्तुत करता है। श्री अर्वन्द के ग्रनुसार, "बुद्धि सर्वोच्च प्रकाश नहीं है ग्रौर फिर भी वह सदैव ही एक ग्रावश्यक प्रकाशवाहक है ग्रौर जब तक उसको उसके ग्रधिकार नहीं मिलते भौर हमारी प्रथम निम्न मूल प्रवृत्तियों, ग्रावेगों, तीन्न पक्षपातों, ग्रपरिष्कृत विश्वासों तथा ग्रन्थ पूर्व-निर्ण्यों को परखने ग्रौर शुद्ध करने की ग्राज्ञा नहीं मिलती तब तक हम एक वृहद्तर ग्रन्तरंग प्रकाश के पूर्ण ग्रनावरण के लिये बिल्कुल प्रस्तुत नहीं हैं।"

### ग्रसीम का तर्क

"जो कुछ हमारी सीमित बृद्धि के लिये जादू है वह असीम की तर्क है।" रि परम् सद्वस्तु बौद्धिक तर्क से श्रागमन श्रथवा निगमन के द्वारा नहीं जानी जा सकती जो कि नाम और रूप के तत्वों के विचार से बढ़ता है और उसको भ्रपना मानदण्ड बना लेता है। एक अबोध अहं-ज्ञान, सम्पूर्ण-ज्ञान की गतियों का श्रनुसरएा नहीं कर सकता।" जैसे-जैसे वस्तुयें श्रौर भी गहन होती जाती हैं, जैसे-जैसे विकास की शृंखला उठती है, प्रिक्या और भी अनिश्चित होती जाती है, जैसे-जैसे सद्वस्तु की व्यवस्था परिवर्तित होती है वैसे-वैसे उस पर लागू होने वाले प्रत्यय, नाप जोख ग्रौर मानदण्ड भी बदलते हैं। मौतिक जगत के नियम स्रभौतिक पर लागू नहीं होते । जीवन के नियम मानव मस्तिष्क की व्याख्या करने में अपर्याप्त हैं। फिर सीमित असीम का और विभाज्य, अविभाज्य का विवेचन नहीं कर सकता। हमारे तर्क के मानदण्ड अपने क्षेत्र में सुचार हो सकते हैं परन्तु अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर वे कार्य नहीं करते । बुद्धि निम्नतर श्रीर उच्चर स्तरों से व्यवहार करने में कठिनता अनुभव करती है। अबाधित स्वयं को श्रसीम श्रौर सीमित में बांध देता है। श्रपरिवर्तनीय एक सतत् परिवर्तन श्रौर ग्रसंख्य भेद स्वीकार कर लेता है। ग्रात्मा की एक प्रकृति है भौर फिर मी वह अपनी प्रकृति से परे है। एक, असंख्य अनेक बन जाता है और निर्वेयक्तिक व्यक्तित्व का सुजन एवं संरक्षण करता और स्वयं भी एक व्यक्ति है। सत संभूति में परिवर्तित हो जाता है परन्तु फिर भी वह सदैव स्वयं जैसा और अपनी संभूति

२५. भी अरिवन्द : एवाल्यूशन, पृष्ठ २६

२६. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २ पृष्ठ ४२

२७. वही, पृष्ठ ४०

से पृथक् रहता है। व्यक्ति सार्वभौम बन जाता है ग्रौर सार्वभौम व्यक्ति ब्रह्म एक साथ ही निर्गुण भी है ग्रौर श्रसीम गुणों के योग्य भी, कार्यों का स्वामी ग्रौर कर्ता है परन्तु फिर भी एक ग्रकर्ता ग्रौर प्रकृति के कार्यों का एक मौन साक्षी है। ये सभी निर्णय परस्पर विरोधी हैं।

परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि असीम के कार्य तर्कहीन हैं ? "असीम की विश्व-प्रित्रा भ्रौर सनातन की काल-प्रित्रया को यथार्थ रूप में समभने के लिए" जैसा कि, श्री श्ररविन्द ने लिखा है, "चेतना को इस सीमित बुद्धि श्रीर सीमित ग्रनुभव से एक वृहत्तर तर्क ग्राध्यात्मिक श्रनुभव की श्रोर जाना चाहिए जोकि श्रतीम की चेतना के सम्पर्क में श्रौर श्रतीम के तर्क के श्रनुकुल हों जोकि स्वयं सत् का तर्क है और उसकी स्वयं श्रपनी सद्वस्तुओं की श्रात्म प्रक्रिया से उठता है, एक ऐसा तर्क जिसका क्रम विचारों की सीढ़ियाँ नहीं बल्कि श्रस्तित्व की श्रीएायाँ हैं।" पृक्ष्मतम और विराट दोनों ही निर्बन्ध हैं परन्तू बद्धिहीन चमत्कार नहीं हैं। सदवस्तु के प्रत्येक स्तर का एक अपना विशेष तर्क है। असीम के कार्यों में भी एक तर्क है क्योंकि वहाँ अञ्चर्थ रूप के देखे जाने वाले और सिक्रय संश्लेषणा श्रौर सम्बन्ध हैं। परन्तु वह एक ग्राघ्यात्मिक ग्रथवा ग्रतिमानसिक तर्क है। श्री प्ररिवन्द के शब्दों में, "वह एक वृहत्तर बुद्धि है, एक वृहत्तर तर्क क्योंकि वह अपनी कियाओं में अधिक विस्तृत, सूक्ष्म और गहन है। वह उन समस्त तत्वों को देखता है जिनको पकड़ने में हमारा निरीक्षण असफल होता है, वह उनसे ऐसे परिस्णाम निकालता है जिनकी न तो हमारा निगमन ग्रोर न ग्रागमन ही ब्राशा करता है क्योंकि हमारे निर्णयों ब्रौर ब्रनुमानों की नींव बहुत संक्षिप्त है और वे व्यर्थ होने श्रौर बिखर जाने योग्य हैं।" श्रु श्रसीम का तर्क हमारे सीमित तर्क का विरोधी है क्योंकि वह असीम, पूर्ण तथा तत्व को ग्रहण करता है जबकि हमारा सीमित तर्क न्युनाधिक ग्रंशों श्रीर नाम रूपों तक सीमित है।

दार्शनिक प्रगालियों पर अपनी पुस्तक में प्रो० कॉलिंगबुड ने दार्शनिक विषयों पर लागू करने के लिये परम्परागत तर्क को परिवर्तन करने की चेष्टा करके दर्शन की बड़ी सेवा की है। यदि अनुमववादी विज्ञानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये एक आगमनात्मक तर्कशास्त्र है और यदि सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये एक आगमनात्मक तर्कशास्त्र है और यदि सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये निगमन से मिले हुये आगमनात्मक तर्क के अनेक स्तर हैं तो दर्शन की माँगों की पूर्ति करने के लिये भी एक विशिष्ट तर्कशास्त्र होना चाहिये। परन्तु अपने बौद्धिक और इतिहास सम्बन्धी पक्षपात के कारण कॉलिंगबुड दर्शन के एक सच्चे तर्क पर आने में असफल रहता है। दर्शन, जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा है, केवल व्यवस्थित रूप से सोचने

२६. वही, पृष्ठ २२०

२६. वही, पृष्ठ ४२

का एक ग्रसाधारण रूप से सतत् प्रयत्न ही नहीं है, बिल्क वह मुख्य रूप से श्रीर सब कहीं सदवस्तु को जानने का एक सतत् प्रयत्न है। दर्शन का तर्क सद्वस्तु के सर्वांग ज्ञान पर श्राधारित होना चाहिये। तर्क को नवीन श्रनुभवों की व्याख्या करने के लिये परिवर्तित होना चाहिये। नवीन तथ्यों की व्याख्या करने के लिये नवीन नियम श्रीर नवीन वर्गों की श्रावश्यकता है। जबिक दो श्रीर दो मिलकर चार होते हैं, श्रसीम श्रीर श्रसीम मिलकर ग्रसीम ही बनता है। गीता के श्रनुसार "वह वस्तुश्रों में श्रविभाज्य रहता है परन्तु ऐसे मानो कि विभाजित हो।" श्रसीम के गिएत में सभी विभिनतयों श्रीर विभिन्नताश्रों में एक श्रन्तरंग एकता रहती है। उपनिषद कहते हैं—

पृर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽवशिष्यते ॥\*\*

श्रथित वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है परन्तु पूर्ण ही बच जाता है। श्रसीम श्रपने सत्व, सावंगीम श्रीर व्यक्तिगत सभी रूपों में यथार्थ है। एक श्रीर श्रनेक निरपेक्ष सत्ता के मौलिक पहलू हैं। एकता में एक विभिन्नता श्रीर समृद्धि है। यह सब पूर्णतया तर्कपूर्ण है। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने लिखा है, "" यदि सीमित एकता श्रीर समानता की एक कठोर एकरसता ही होती तो बुद्धि श्रीर तर्क के लिये कोई स्थान नहीं था क्योंकि तर्क सम्बन्धों के सही प्रत्यक्षीकरण में है। बुद्धि का सर्वोच्च कार्य श्रनेक, विरोधी श्रीर विभिन्न को जोड़ने में श्रीर एक करने वाली, एक सारपदार्थ, एक नियम श्रीर संयोजक श्रव्यक्त सद्वस्तु की खोज है।""

श्रद्धीत वेदान्त के मूल सिद्धान्त के अनुसार सद्वस्तु एक, निर्वेयक्तिक, निर्बेन्ध अप्रगट, निःसंग, विमु, स्थिर श्रीर श्रंशहीन है। श्रतः श्रनेक व्यक्तिगत, बंधा हुग्रा, प्रगट, सम्बन्धित, परिवर्त नशील श्रीर वह जोकि श्रंशों से सम्बन्धित है, परम श्रथों में श्रयथार्थ, मिथ्या श्रीर श्रस्तित्वहीन है। जैसा कि शंकर ने स्याद्वाद के विरुद्ध तर्क किया है, एक ही वस्तु एक ही समय में श्रनेक रूपात्मक नहीं हो सकती। (नैकस्मिन्न संभवात्)। चूंकि प्रकृति श्रीर पराप्रकृति के स्वमाव में श्रन्तर है इसिलये वे एक ही सद्वस्तु पर लागू नहीं हो सकतीं। निरपेक्ष सत्ता श्रसीम है श्रीर इस कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा कि स्वनोजा ने कहा है "एक गुण का श्रारोप दूसरे का निषेध है।" परन्तु यदि निरपेक्ष के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो तत्व दर्शन ही श्रसंभव है। सीमित मस्तिष्क की निर्विकत्य सत्ता को सिवकत्यता एक विरोधामास सा प्रतीत

३०. बृहदारण्यक उपनिषद्, १,४,१०

३१. श्री अरविन्द: द लाइफ् डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ५६

होता है। 'परन्तु' जैसा कि श्री ग्ररिवन्द ने लिखा है, "यह विरोध मिट जाता है जबिक हम यह समभ लेते हैं कि निविकल्पता अपने यथार्थ अर्थों में निषेधात्मक नहीं है, ग्रसीम पर सामर्थ्यहीनता का ग्रारोप नहीं है, बल्कि भावात्मक है, ग्रपने स्वयं के संकल्पों के बन्धन से भ्रपने में एक स्वतन्त्रता है और साथ ही जो कुछ वह स्वयं नहीं है ऐसी किसी भी वस्त्र के समस्त बाह्य संकल्पों से स्वतन्त्रता है क्योंकि इस प्रकार की अनात्मा के अस्तित्व में आने की कोई यथार्थ संभावना नहीं है।"" दैंगी सत्ता की ग्रोर जाने वाला मार्ग केवल निषेघात्मक ही नहीं है । उपनिषद ग्रसीम के विषय में नेति नेति के एक नकारात्मक तर्क और इति इति के एक सकारात्मक तर्क दोनों का ही प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के स्वीकारात्मक निर्णय निरमेक्ष सत्ता में गतिहीनता ग्रथवा कियात्मकता का समर्थन करते हैं। सब प्रकार के नकार उस स्थिरता ग्रथवा कियात्मकता में उसकी स्वतंत्रता के स्वीकार हैं। एक केवल नकारात्मक दृष्टिकोग् शून्यवाद अथवा अज्ञेयवाद की स्रोर ले जाता है। निरपेक्ष के विषय में कोई मी विधेय अपने विरोधी की संमावना का निषेध नहीं करता क्योंकि ग्रसीम के विषय में प्रत्येक विधेय एक "तार्किक चिद्बिन्दु" है जिसमें भरोखे नहीं हैं। ग्रसीम ग्रपनी समस्त ग्रवस्थितियों में पूर्ण है। निरपेक्ष सत्ता एक साथ ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। उसमें कोई नकार नहीं क्योंकि वह तो निषेध है अथवा जैसा कि एखार्ट ने कहा है "नकार का नकार है।" बैडले इन दो दृष्टिको एों के बीच घुमता है कि जो कुछ भी है वह सब कुछ सद्वस्तु में होना चाहिये और कि निरपेक्ष समस्त सम्बन्धों से परे है। परस्पर विरुद्ध होते हुये भी ये दो प्रवृत्तियाँ सद्वस्तु की केवल दो ग्रवस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं," जिनको बैडले 'हमारी म्रोर' का दृष्टिकोग् भ्रीर ''विश्व की म्रोर'' का दृष्टिकोग् कहता है। यह देखते हुये कि यहाँ पर अनुमव व्यभिचार के नियम से नहीं समभाया जा सकता जिसका कि ब्रैडले ने ग्रपने ग्रन्थ 'एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी' की प्रथम पुस्तक में प्रचुरता से प्रयोग किया है, बैडले, निरपेक्ष सत्ता के अपने वर्णन में तर्कहीन "जैसे तैसे" (Somehow) का प्रयोग करता है। म्रालोचकों ने यह ठीक ही पूछा है कि यदि "जैसे तैसे" निरपेक्ष के विषय में सत्य है तो फिर प्रतीतियों के विषय में सत्य क्यों नहीं है ? तत्व दर्शन में केवल ग्रास्था श्रथवा अनुभव से कोई भी तर्क प्रमाशित नहीं हो सकता क्योंकि तत्व दर्शन का अनुभव

३२. वही, पृष्ठ ४६

३३. ''सभी स्वीकार का निषेध केवल उसी सद्वर नुके एक वृहत्तर स्वीकार की ओर ले जाने के लिये होता है। सभी भिरोध परस्पर विरुद्ध पक्षों में एक सत्य को पहचानने और संघर्ष के मार्ग से उनकी पारस्परिक एकता को आत्मसात करने के लिये ही एक दूसरे का विरोध करते है।"

—श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, प्रथम भाग, पृष्ठ ४१

से तार्किक नहीं बल्कि सत्तारमक सम्बन्ध है। तत्व दर्शन में स्थान पाने के लिये साक्षात्कार का अपना तार्किक कारण होना चाहिये। असीम के कार्यों की व्याख्या करने में सीमित के तर्क की असमर्थता समस्त तत्व दर्शन को "मिण्या कारएों की खोज" कह कर छोड़ देने का कोई तर्क नहीं है ना ही वह हमें ग्रसीम के कार्यों को तर्कहीन अथवा केवल ग्रास्था पर ग्राधारित ठहराने का ग्रधिकार देती है। तर्क ही तर्क को काट सकता है। जहाँ पर हमारा तर्क असफल होता है वहाँ हमको ग्रसीम के तर्क का सहारा लेना चाहिये। जैसा कि श्री भरविन्द ने संकेत किया है, "ग्रसीम सत्ता की चेतना हमारी मानसिक चेतना ग्रौर ऐन्द्रिक चेतना से मिनन है, वह ग्रधिक महानू और महत है क्योंकि वह उसको ग्रपने कार्य के निम्न श्रंगों के रूप में सम्मिलित कर लेती है श्रोर श्रसीम सत्ता का तर्क हमारे श्रपने बौद्धिक तर्क से मिन्न है। गौए। तथ्यों से निकले हुये विचारों ग्रीर शब्दों से सम्बन्ध रखने वाले हमारे मानसिक दुष्टिकोए। के लिये जो कुछ ग्रसंगत विरोधी तत्व हैं उनको वह असीम सत्ता अपने महानू मौलिक सत के तथ्यों में सुसंगत कर देती है।" तत्व दर्शन में असीम के कार्यों की व्याख्या करने के लिये हमें श्रास्था नहीं बल्कि प्रसीम के तर्क का सहारा लेना चाहिये। ब्रैडले ने ठीक ही कहा है कि निरपेक्ष के विषय में विरोधी मित्र बन जाते हैं। " यहाँ यह कहा जा सकता है कि क्योंकि निरपेक्ष सत्ता में ये विभिन्न तत्व ग्रसंगत नहीं रह पाते ग्रतः ग्रसीम के कार्य पूर्णतया तर्कपूर्ण हैं। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने कहा है "जिन्हें हमारा भानस विरोधी के रूप में देखता है वे ही ग्रसीम चेतना के लिये विरोधी न होकर प्रक हैं।"स

जैसे-जैसे सद्वस्तु का स्तर बदलता है वैसे-वैसे उसके अनुभव का वर्णन करने वाले प्रत्यय भी बदलने चाहियें। विज्ञान के सामान्य प्रत्ययों अथवा गिएत के सापेक्षिक प्रत्ययों के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव की व्याख्याएँ स्वभावतः ही अपर्याप्त है। असीम के तर्क के आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित अपने प्रत्यय हैं। श्री अरिवन्द ने इस प्रकार के अनेक प्रत्यय विकसित किये हैं यथा Subconscient (अववेतन), Overmind (अधिमानस), Supermind (अतिमानस),

३४. वही, पुष्ठ १०१

३४. चर्च, आर० डब्लू० : ब्रैडलेज डायालेक्टिक, पृष्ठ २४

३६. श्री अरविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ २१६

३७. "जो कुछ देशकाल में विभाजित है उसके निरीक्षण पर आधारित एक नियम अविभाज्य की सत्ता श्रीर कार्यों पर विश्वासपूर्वंक लागू नहीं किया जा सकता। न केवल यह कि वह देश कालातीत असीम पर लागू नहीं किया जा सकता विलक वह एक-असीम अथवा देश-असीम पर भी नहीं लागू हो सकता है।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४१

Intuitive mind (बोधिमय मानस) श्रीर Illumined mind (ज्ञान प्रदीप्त मानस) इत्यादि। जैसे-जैसे दार्शनिक अपने अनुभव में ग्रागे बढ़ता है उसको उसकी व्याख्या करने के लिये नवीन प्रत्यय विकसित करने चाहियें। जैसे-जैसे दार्शनिक श्रपने श्रनुभव में गहरे पैठता है वैसे-वैसे प्रत्यय भी विकसित होते हैं श्रीर श्रिक समृद्ध श्रथों श्रीर वृहत्तर तत्वों में परिपक्व होते हैं।

### संबोधि प्रगाली

''ईरवर और विश्व की आध्यात्मिक भांकी'', जैसा कि श्री अरिवन्द ने संकेत किया है, ''केवल प्रत्ययवादी नहीं है ना ही मुख्य रूप से अथवा मूल रूप से प्रत्ययवादी है। वह प्रत्यक्ष अनुमव है और इतना यथार्थ, स्पष्ट, निकट, सतत, प्रभावशाली और अन्तरंग है जितना कि मानस के लिये उसका प्रतिमाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों का ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष और अनुभव।'' 'स्व' का ज्ञान स्वगत ही हो सकता है। परम सद्वस्तु, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा एक प्रकार के संबोधि (Intuitive) ज्ञान द्वारा ही जानी जा सकती है। कभी-कभी तर्क के आधीन होने पर भी संबोधि ज्ञान सदैव ही दर्शन में ज्ञान के प्रामाणिक श्रोतों में से माना गया है परन्तु उसकी यथार्थ प्रकृति बहुधा मुला दी गई है।

प्रारम्भिक पाश्चात्य अनुभववादियों ने संबोधि ज्ञान का ऐन्द्रिक अनुभव से तादात्म्य कर दिया। कोचे ने 'मानसिक प्रतिमाश्रों के रूप में संवेदना' कहकर संबोधि ज्ञान की व्याख्या की। पश्चिम में सर्वप्रथम श्रेंडले ने एक पूर्ण के अनुभव के रूप में संबोधि की प्रकृति को पहचाना। उसने इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव पर ग्राधारित प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में अनुभववादियों की संबोधि ज्ञान की व्याख्या का तिरस्कार किया। श्रेंडले तथा स्पिनोजा दोनों के लिये संबोधि एक मूर्त व्यवस्था के रूप में सद्वस्तु का ज्ञान है जो कि केवल सार्वभौम पहलू में ही नहीं बल्कि उसकी श्रद्धितीय विलक्षणता श्रीर वैयन्तिकता में भी है। श्रेंडले के अनुसार सहज अनुभव में ''हम जो कुछ पता लगा पाते हैं वह एक पूर्ण होता है जिसमें पृथवकरण किया जा सकता है परन्तु जिसमें विभाजन नहीं रहते।" इस प्रकार संबोधि एक पूर्ण अनुभव है। श्री अरविन्द के अनुसार '''सर्वोच्य बोधिमय ज्ञान वस्तुओं को पूर्ण में, देखता है, विस्तार श्रीर वृहदाकार में केवल श्रविभाज्य पूर्ण के पहलुओं के रूप में, देखता है। उसकी प्रवृति ज्ञान के सहज सामंजस्य श्रीर एकता की श्रोर रहती है।" "

शंकर के अनुसार संबोधि ज्ञान "ज्ञाता का ज्ञान" (दृष्ट् दृष्टि:) है। यह ब्रह्म

४०. श्री अरविन्दः द लाइफ डिवाइन, श्वाग १ पूष्ठ ६४





३ =. श्री अरविन्द : एतेज ऑन गीता, भाग २, पृष्ठ १३४

१६. ब्रैडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीलियटी, पृष्ठ १२८

की खोज का प्रन्तिम परिएाम है श्रौर खोज का विषय एक प्राप्त पदार्थ है। "वह किया नहीं है बल्कि स्वयं ज्ञान ही है। "वह मेद रहित श्रौर एक रस है जिसका तत्व, यिद इस प्रकार कहा जा सके तो "निर्मु एगोगुएगी" है। जैसा कि बैडले ने कहा है "मैं इस परिएगाम पर पहुंचता हूं कि मेरे लिये अनुमव वही है जोिक सद्वस्तु है। "" सर्वोच्च कालातीत स्थिति में, जहाँ पर कि चेतना सत् से एक होती है, ज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं है। वह न तो ज्ञान की किया है न निरीक्षण बल्कि यह अगत्तिक श्रामास है कि श्रात्मा ही सब कुछ है श्रौर सब कुछ श्रात्मा है। यह उस श्रात्मा की स्वाभाविक चेतना है जो प्रत्येक वस्तु है श्रौर सब कुछ है। जैसा कि श्री प्ररविन्द ने लिखा है, "" यह समस्त ज्ञान, अन्तरंग, स्वतः सिद्ध, स्वामाविक, ज्ञान के किसी कार्य विचार अथवा किया की आवश्यकता के बिना रहता है क्योंकि ज्ञान यहाँ पर एक कार्य नहीं है बल्कि एक शुद्ध, सतत् श्रौर अन्तरंग दशा है।"

श्री श्ररविन्द के अनुसार प्रकृति में ज्ञान की चार प्रणालियाँ हैं, तादादम्य द्वारा ज्ञान, निकट प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा ज्ञान, विभाजनकारी प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा ज्ञान, अप्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा एक पूर्णतया विभाजनकारी ज्ञान । तादादम्य द्वारा ज्ञान हमारी अपनी सारभूत सत्ता का प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्य किसी तत्व के बिना ही श्वात्मा का ज्ञान है। दूसरी श्रोर वस्तुप्रों का ज्ञान एक पूर्णतया विभाजनकारी श्रोर श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध पर ग्राधारित ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान हमें कुछ नहीं बतला सकता जब तक कि वह बुद्धि के हस्तक्षेप के साथ इन्द्रिय, मानस, प्राण श्रोर प्रत्यक्षकारी मानस के संबोधि ज्ञान से सहारा न पाये। एक सर्वांग ज्ञान प्राप्त करने के लिये सीमित ससीम को ग्रसीमित ससीम श्रथवा श्रसीम बन ज्ञाना चाहिये। ग्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध के द्वारा ज्ञान को जैनों के केवल-ज्ञान के समान तादादम्य ज्ञान में समाप्त होने वाले एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा ज्ञान का सहारा श्वर्य मिलना चाहिये। विश्व को पूर्णतया ज्ञानने के लिये हमें पहले श्वात्मा को ज्ञानना चाहिये क्योंकि जैना कि श्री श्वरविन्द ने संकेत किया है "…चेतना विषयी श्रीर विषय दोनों में एक है।"

सर्वाग ज्ञान सब कुछ ग्रात्मा में, सब में ग्रात्मा ग्रीर ग्रात्मा को सब कुछ

४१. ''म्रनुभवावसानत्वाद्भूत वस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य'' - शांकर भाष्य

४२ "नतु ज्ञानम नाम मानसी किया।" — शांकर भाष्य १, १, ४

४३. ब्रैडले, एफ० एच: एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ १२

४४. श्री ग्ररविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ३०५

४४. "जानना तादात्म्य करना, परत्व को दूर करना है।"

<sup>-</sup>जैन्टाइली : द ध्योरी ऑव माइन्ड एज प्योर एक्ट, पृष्ट १३

४६. श्री अरविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ २६६

मानते हुए, सम्मिलन, अन्तर्वास और तादात्म्य का त्रिविध ज्ञान है। यह ज्ञान तभी सम्भव है जबिक प्रच्छन्न (Subliminal) सत्ता की सीमःएँ टूट जाती हैं श्रीर मानव विश्व चेतना से एक हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी बाह्य प्रकृति विश्व प्रकृति से शरीर द्वारा पृथक् है उसी प्रकार एक अधिक भीने श्रावरण से प्रच्छन्न पुरुष विश्व पुरुष से मानस, प्राण श्रीर सूक्ष्म भौतिक कोष द्वारा पथक् है। परन्तु प्रच्छन्न पुरुष के चारों ग्रोर एक वृत्ताकार चेतना (Circumconscient) है जिसके द्वारा वह संसार का स्पर्श ग्रहण करता है श्रीर उसको जान सकता है। बुत्ताकार चेतना अपरिमित रूप से विस्तृत हो सकती है जब तक कि वह विश्व सत्ता से स्वयं का ऐक्य ग्रौर तादातम्य न कर ले ग्रौर स्वयं कां सार्वभौम तथा समस्त सत्ता से एक रूप न अनुभव करे। केवल तभी विरव सत्ता का ग्रस्तित्व एक ग्रास्था बन पाता है। परन्तु प्रच्छन्न पुरुष में हम केवल एक वृहत्तर ज्ञान को ही पाते हैं, श्रतिमानसिक स्तरों पर रहने वाले पूर्ण एवं मौलिक ज्ञान को नहीं पाते जो कि अतिचेतन क्षेत्रों में ही रहता है।

संबोधि तादातम्य द्वारा ज्ञान के अधिक निकट चेतना की एक शक्ति है। परन्तु उसके मिथ्या अर्थ निकाले जाने और अन्य मानसिक तत्वों से मिल जाने का भय है। संबोधि ज्ञान प्राणात्मक, भौतिक ग्रीर मानसिक इत्यादि विमिन्न स्तरों के अनुरूप पृथक्-पृथक् होता है। बर्गसाँ का संबोधि ज्ञान प्राणात्मक स्तर के अनुरूप है। " अचेतन जड़ पदार्थ तक अपने एक विशेष संबोधि द्वारा कार्य करता है। विकास के प्रत्येक स्तर पर यह संबोधि उस स्तर के लिये आवश्यक रूप ग्रहरण करके सुजनकारी शक्ति को सहारा देता ग्रौर सहज ग्रावश्यकतग्रों पर बल देता हैं। मानसिक स्तर पर भी बुद्धि सदैव ग्रास्था नामक संबोधि से निर्दे-शित होती है। म्रतः श्री मरविन्द के शब्दों में, "संबोधि ज्ञान वस्तुम्रों के मादि. उनके मध्य भीर उनके भन्त में भी उपस्थित रहता है।"\*

बैंडले ने बुद्धि से उच्च श्रीर निम्न संबोधि में महत्वपूर्ण भेद किया है। उनके अनुसार ''बुद्धेतर संबोधि में, हमें एक पूर्ण का अनुभव होता है। इस पूर्ण में विविधता है और दूसरी श्रोर वह सम्बन्धों से छिन्न-भिन्न नहीं हुआ है।" बैंडले कहता है कि ''ऐसा अनुभव हमको एक पूर्ण अनुभव का सामान्य आमास देता है जहाँ पर संकल्प, विचार और अनुभूति सभी एक बार पुनः एक हो सकें।"" इसी प्रकार ब्रैंडले का उच्चतर संबोधि, निम्न सहज अनुभव पर

४७. "सम्बोधि से मेरा तालपर्य मूल प्रवृत्ति से है जो कि तटस्थ, ग्रात्म-चेतन, भ्रपने विषय पर मनन करने और अपरिमित रूप से विस्तृत होने के योग्य बन गई है।"

<sup>--</sup>वर्गसाँ : कीयेटिव एवाल्यूशन, पृष्ठ १८६

श्री ब्रारविन्द: लैटसँ, फ़र्स्ट सीरीज, पृष्ठ ५

बैंडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटा पृष्ठ १४१

## ५४ श्री ध्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

स्राधारित एक कल्पनामात्र है। ब्रैंडले यहाँ पर दो मिन्न-भिन्न प्रकार के मंबोधि को मिला देता है जिनमें एक बाह्य समानता के अतिरिक्त और कुछ भी समान नहीं है। आध्यात्मिक संबोधि एक ऐसा ज्ञान है जोिक मानसिक, प्राणात्मक सौर भौतिक सभी संबोधि से मिन्न है। श्री अरिवन्द के शब्दों में, "आध्यात्मिक संबोधि सदैव ही भेदवादी बुद्धि से अधिक ज्योतिर्मय निर्देशक है और आध्यात्मिक संबोधि हमें न केवल बुद्धि के द्वारा बल्कि हमारी शेष सत्ता के द्वारा हृदय और प्राणा के द्वारा भी निर्देश देता है।" मानसिक, प्राणात्मक और मौतिक संबोधि बुद्धि के द्वारा परखे जा सकते हैं परन्तु आध्यात्मिक संबोधि उसकी परिधि से परे है। एक अर्थ में पहले को संबोधि कह ही नहीं सकते क्योंकि उसमें केवल बुद्धि की ही सत्ता है जिसके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई आन्तरिक साधन नहीं है।

अतिमानसिक स्तर पर संबोधि शुद्ध होता है परन्तु मानसिक, प्राणात्मक और मौतिक में उसके अवरोहण से वह मिश्रित एवं छिन्न मिन्न हो जाता है। जब हमारी चेतना पुनः अतिमानसिक स्तर पर आरोहण करती है तब हम इस मीलिक और स्वामाविक संबोधि को पाते हें जहाँ पर कि बुद्धि केवल निरीक्षण कर सकती है क्योंकि एक संबोधि केवल एक अन्य उच्चतर संबोधि से ही जाँचा और पूर्ण किया जा सकता है। संबोधि में चार प्रकार की शक्तियाँ होती हैं अर्थांत् एक ज्ञान देने वाले सत्य को देखने की शक्ति, एक प्रेरक शक्ति, एक सत्य-स्पर्श की शक्ति और एक सत्य से सत्य के यथार्थ सम्बन्ध में वास्तविक और स्वामाविक भेद करने की शक्ति, इस प्रकार के संबोधि को बुद्धि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह स्वयं बुद्धि के सभी कार्य कर सकता है। वह ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के भेद से परे है। वह आध्यात्मिक संबोधि है।

## श्री अरविन्द की सर्वांग दार्शनिक प्रशाली

श्री अरिवन्द के अनुसार "हमारे ज्ञान की प्रणालियाँ ज्ञेय के अनुरूप होनी चाहिएँ।" इन्द्रियों के साक्ष्य पर आधारित एक मौतिक प्रणाली अवस्य ही बस्तुओं के बाह्य पहलुओं पर अटक जायेगी। वह सद्वस्तु की एक अन्तरंग भौकी नहीं दे सकती। आत्मा केवल आत्मा में ही जानी जा सकती है। विषयी को विषय के रूप में जानना तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही रीति से असंमव है। एक गिणतीय प्रणाली हमें केवल मानिसक सम्बन्धों के विषय में बतला-येगी। वह सद्वस्तु की आध्यात्मिक स्थिति के विषय में नहीं बतला सकती। एक फिनोमिनोलॉजिकल (Phenomenological) प्रणाली केवल प्रतीतियों के

५०. श्री अरविन्द : द सिन्थेसिस ग्रॉव योग, पुष्ठ ६६०

**५१.** श्री अरविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४३

क्षेत्र में प्रामाशिक है। एक सर्वातिशायी प्रशाली केवल संबोधि के अनुदान-पूर्व रूपों और प्रज्ञा के बगों तक ही पहुंच सकती है। एक द्वन्द्वात्मक प्रणाली हमको मानसिक गति की प्रक्रिया ही देगी। केवल एक प्रत्यक्ष संबोधिजनक प्रणाली ही सद्वस्तु की प्रत्यक्ष भांकी दे सकती है। भर

परन्तु बुद्धि और संबोधि कैवल ग्रज्ञान के क्षेत्र में ही परस्पर विरुद्ध हैं। दूसरी ग्रोर ज्ञान में वे एक दूसरे को सम्मिलित ग्रौर पोषित करते हैं। जैसा कि बर्गसाँ ने लिखा है, ''तर्क संबोधि को सिद्ध करने के हेतु आवश्यक है, इसलिये भी ग्रावश्यक है कि संबोधि स्वयं को प्रत्ययों के रूप में तोड़ सके ग्रीर ग्रन्थ व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके।" जब तक इन्द्रियों, बाह्य संस्कारों ग्रीर विश्लेषगात्मक प्रणाली का बुद्धि पर अधिकार है, वह संबोधि की नकार और ग्राघ्यात्मिक ग्रनुभव में बाघक है। परन्तु शुद्ध, संयमित श्रौर प्रदीप्त होने पर वह ग्रतिमानसिक ग्रनुभवों को भी प्रत्ययों में प्रगट करती श्रौर श्राघ्यात्मिक ग्रनुभव को सर्वसूलभ बनाती है। श्राध्यारिमक ज्ञान में बुद्धि सहायता करती है, बुद्धि बाधक हो सकती है भीर पूनः सहायक भी बन सकती है।

श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार 'वस्तुत्रों को नियमित ग्रीर पूर्ण रूप से देखना मानस के लिये संभव नहीं है परन्तु वह विश्वातीत ग्रतिमानस का स्वभाव ही है। परन्तु परम सद्वस्तु की एक श्रतिमानसिक दिव्य भाँकी, एक श्राघ्यारिमक संबोधि, बुद्धि, सबोधि श्रौर श्रनुभव सभी को सन्तुष्ट करता है क्योंकि सद्वस्तु को हमारी समग्र सत्ता को सन्तुष्ट करना चाहिये। दर्शन का इतिहास तत्व दर्शन की समस्त समस्याश्रों को सुलक्ताने के महत्व का दावा करती हुई मानव की विभिन्न शक्तियों में संघर्ष के विवर्ण से भरा पड़ा है। बुद्धि, संकल्प, प्राण, संबोधि, संवेग ग्रीर प्रत्यक्ष सभी ने समय-समय पर सभी समस्याग्रों को सुलकाने का प्रयत्न किया परन्तु उससे केवल भ्रन्य के पक्ष में प्रतिकिया ही हुई। इस प्रकार दर्शन बृद्धिवाद से अनुभववाद, संकल्पवाद, रोमांसवाद और रहस्यवाद पर आया। इन समस्त शक्तियों को एक पूर्ण में बांधकर आगे बढ़ने वाली आत्मा की द्वन्द्वात्मक गति की एक सर्वांगपूर्ण भांकी ही भ्राध्यात्मिक समस्याभ्रों के सुलभाने में हमें कुछ यथार्थ प्रकृति की ग्रोर ले जा सकती है। हमारी समग्र सत्ता के श्रनुभव के एक तर्कपूर्ण विवेचन पर आधारित दर्शन ही एकमात्र स्वनामधन्य दर्शन है। इस प्रकार का दर्शन केवल एक सर्वांग प्रणाली से ही पाया जा सकता है। दर्शन में परस्पर विरोधी विचारों के मूल में ग्राधारमृत दोष एक विशेष प्रकार के

५२. "यदि ज्ञान के साधन अप्रत्यक्ष और अपूर्ण हैं तो प्राप्त किया हुया ज्ञान भी श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग १, पुष्ठ २४८ धप्रत्यक्ष और मपूर्ण होगा।"—

५३. बर्गसा : क्रीयेटिव एवाल्यूशन, पृष्ठ २५७

थ्४. श्री श्ररविन्द: द लाइफ हिवाइन, मान १, पृष्ठ १६३

## ४६ श्री घरविन्व का सर्वांग दर्शन

अनुभव पर जोर देना है। दूसरी ओर एक आध्यत्मिक संबोधि सभी प्रकार की संबोधि की व्याख्या करता है। श्री श्ररविन्द के श्रनुसार, "जैसे विज्ञान में वैसे ही श्राध्यात्मिक विचार में वह परम एवं सामान्य हल सर्वोत्तम है जो कि सभी को सम्मिलित करता ग्रौर उनकी व्याख्या करता है ताकि ग्रनुभव का प्रत्येक सत्य पूर्ण में अपना स्थान ग्रह्ण करे।" एक परम अनुभूति जो कि निम्न का परि-.. त्याग करती अथवा शांकर दर्शन के समान निम्न अनुभव का श्रतिक्रमएा करती है, दर्शन में अपना स्थान रखती है। परन्तु सद्वस्तु को सर्वांग रूप में जाननं के लिये, एक सर्वांग अनुभव की आवश्यकता है जो कि निम्मतम अनुभव को भी छोड़ता नहीं बल्कि परिपूर्ण करता. नकारता नहीं बल्कि स्वीकार करता, त्यागता नहीं बल्कि रूपान्तरित कर देता है। ऐसा ही है सच्चा श्राघ्यात्मिक (Spiritual) श्रनुभव। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने लिखा है, "ग्राध्यात्मिक संबोधि सदैव ही सद्वस्तु का ग्रहण करता है। वह ग्राध्यात्मिक साक्षात्कार का ज्योतिर्मय ग्रग्रदूत अथवा प्रदीप्तकारी प्रकाश है। वह उसे देखता है जिसे पाने को हमारी सत्ता की अन्य शक्तियाँ सघर्ष कर रही हैं। वह हृदय और जीवन का अमूर्त प्रति-निधित्व करने वाले दृढ़ सत्य पर पहुंचता है एक सत्य जो कि स्वयं न तो श्रन्त:स्थ रूप में श्रमूर्त्त श्रीर न बाह्य रूप में मूर्त्त है बल्कि कुछ ग्रन्य है जिसके लिये ये उसके हमारे लिये मनोवैज्ञानिक ग्रमिव्यक्ति के केवल दो पहलू हैं।" " म्राघ्यत्मिक संबोधि, भौतिक, प्राशात्मक एवं मानसिक साधनों द्वारा प्राप्त मनुभव का बहिष्कार नहीं करता। जबिक ये सब एक विशेष अनुभव को दूसरे से पृथक करते हैं, श्राध्यारिमक संबोधि सभी को सम्मिलित कर लेता है। वह मानव की समग्र सत्ता के द्वारा ज्ञान है। वह एक प्रत्यक्ष दर्शन है, एक प्रामाणिक दर्शन, एक विस्तृत श्रीर संबोधिमय दर्शन ।

परन्तु सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है सर्वांग योग। श्री अरिवन्द के लिये ज्ञान श्रौर सत्ता में कोई गहरी खाई नहीं है। श्रतः दैवी सत्ता को जानने के लिये दार्शनिक को स्वयं दैवी बन जाना चाहिये "क्योंकि" जैसा कि श्री अरिवन्द ने लिखा है, "यदि हमें उस ज्ञान की महान् शक्ति पर शासन करना है श्रौर केवल समय-समय पर ही उसके सम्पर्क में भाना नहीं है, तो हमारे ज्ञान श्रौर कर्म की प्रणालियाँ श्रौर साधन निश्चय ही हमारी चेतना की प्रकृति के अनुरूप होने चाहिये श्रौर चेतना ही परिवर्तित होनी चाहिये।" बौद्धिक ज्ञान पूर्णतया विभाजनकारी ज्ञान है। संबोधि केवल एक ग्रांशिक भांकी है। यौगिक ज्ञान श्रथवा दिव्य दृष्टि सत्य से प्रारम्भ करती है श्रौर उसको प्रत्यक्ष रूप से जानती है श्रौर इस

४४. श्री गरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ २११

४६. श्री अरविन्द: व सिन्थेसिस ऑव योग, पृष्ठ ६६३

५७. श्री अरविन्द : द सिन्थेसिस ऑव योग, पृष्ठ ५६२

कारण उसका सत्य स्वयंसिद्ध ग्रौर निरपेक्ष है। स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तुलना, भेद, उपमा और तर्क तथा मानसिक ज्ञान के ग्रन्य साधन दिन्य साक्षा-त्कार में सत्य के प्रत्यक्ष संबोधि ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। श्री प्ररिवन्द का दर्शन सर्वांग योग के द्वारा उनके अनुभव की एक तर्कपूर्ण बौद्धिक व्याख्या है। श्राध्यात्मिक संबोधि केवल योग में ही श्रपनी पूर्णता में प्रकट होता है श्रोर उससे सर्वांग ज्ञान प्राप्त होता है। यौगिक ज्ञान दैवी सत्ता का प्रामाणिक ज्ञान है। इस योग का इस शोध प्रबन्ध के ग्रन्तिम ग्रध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। योग दर्शन की प्रगाली भी है और चरम परिगाति भी है। ज्ञान के पश्चात संकल्प होना ही चाहिये। दर्शन निश्चय ही योग की स्रोर जाना चाहिये यद्यपि योग के पूर्व दर्शन श्रपरिहार्य नहीं है। यह कहें तो श्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सर्वांग दर्शन के लिये एक सर्वांग योग ग्रत्यावश्यक है क्योंकि वह सर्वांग श्रनुभव पर श्राघारित है। एक प्रकार से परम सद्वस्तु के सभी सिद्धान्त दैवी सत्ता से किसी न किसी प्रकार से योग पर आधारित हैं और जितना ही पूर्ण योग होगा उतना ही पूर्ण अनुभव होगा तथा वैसा ही पूर्ण उस पर आधारित दर्शन होगा। यदि दर्शन को केवल संवित शास्त्र (Epistemology) तक ही सीमित नहीं रहना है तो वह समग्र सत्ता द्वारा सम्पादित ज्ञान पर श्राधारित होना चाहिये। श्री अरविन्द का योग इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली है। वह रहस्यवाद से भ्रधिक है क्योंकि रहस्यवाद में समग्रता नहीं होती। उसमें रहस्यवादी स्थिति समग्र सत्ता की एक स्वामाविक स्थिति बन जाती है।

इस प्रकार दर्शन में श्री ग्ररविन्द की सर्वांग प्रणाली में सर्वांग योग पर भाघारित भ्रसीम का तर्क भीर भाष्यात्मिक सबोधि है। वह स्वमावतया ही श्रन्य समा प्रणालियों को ग्रहण कर लेता, उनकी सीमाग्रों का निर्देश करता भौर उनको योग के भ्राधीन कर देता है। स्पष्ट है कि वह कोई कठोर प्रिक्रया नहीं है। उसमें साधक की सामर्थ्य और अवस्था के अनुसार व्यक्तिगत भेद के लिये पर्याप्त स्थान है। वह अपने विषय के अनुरूप एक गतिशील, सर्वग्राही और सतत विकासमान प्रणाली है। यह दर्शन में एक उदार दृष्टिकोण की स्रोर ले जाता है। श्री अरविन्द के शब्दों में 'अत: हमारी व्यवस्था में कट्रता के बिना दृढ़ता और अन्य व्यवस्थाओं के प्रति निर्वलता के बिना सहिष्णुता हमारा बौद्धिक दृष्टिकोए होना चाहिये।"" यह सर्वांग प्रणाली ही श्री अरविन्द के सर्वांग दर्शन का भ्राधार है।

४८. श्री अरंबिन्द : द एडवेन्ट, भाग ११, अंक २, पूष्ठ २२

# निरपेक्ष ग्रीर ईश्वर

"वह ब्रह्म है, सब कुछ भ्रपनी उच्चतर भ्राध्यात्मिक प्रकृति से चेतनापूर्वक उत्पन्न करता श्रीर धारएा करता है, चेतनापूर्वक, बृद्धि मानस, जीवन भ्रीर इन्द्रिय तथा भौतिक सत्ता की वस्तु विषयक प्रतीतियों की एक प्रकृति में समस्त वस्तुयें बन जाता है। जीव उस सनातन की उस श्राध्यात्मिक प्रकृति में उसकी शाश्वत श्रनेकता, चेतन श्रात्मशक्ति के भ्रनेक केन्द्रों से उसका श्रात्मवर्शन है। ईश्वर, प्रकृति भ्रीर जीव सत्ता के तीन रूप हैं भ्रीर वे तीनों एक ही सत हैं।"

# निरपेक्ष की ग्रोर प्रेरगा

मानव के ज्ञान की ग्रपरिमित विविधता, ग्रात्मा, विश्व ग्रौर ईश्वर के तीन मुख्य वर्गों में रखी जा सकती है। इनमें से किसी को भी जानने लिये शेष दो का ज्ञान भी उतना ही ग्रावश्यक है। इस प्रकार चेतन ग्रथवा ग्रचेतन रूप में मानव इस त्रिविध सत्ता की एकता को खोजता है। पूर्ण तक पहुँचे बिना विचार कभी नहीं रुक सकता। दर्शन सभी विविधताग्रों की व्याख्या करने के लिये पर्याप्त एक सर्वांग सत्य पर पहुँचने का प्रयत्न है।

विश्व, आत्मा और ईश्वर को बिना कुछ छोड़े हुए एक सूत्र में बाँधने वाला विश्व रूप ही हमारी समग्र सत्ता को संतुष्ट कर सकता है जो कि बौद्धिक, प्रागात्मक अथवा मौतिक प्रत्येक माग के व्यक्तिगत संतोष के लिये एक आवश्यक शर्त है। आत्मा जिसको कि मानव अत्यन्त सहज रूप में जानता है सदैव आत्म-निर्मरता की चेष्टा करती है परन्तु उसकी ईश्वर और संसार से एकता बिना यह संमव नहीं है। पुन: जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे-वैसे मानव उस सद्वस्तु ईश्वर की ओर अधिकाधिक जाग्रत होता जाता है जिसके ज्ञान के बिना आत्मा ओर विश्व का ज्ञान अपूर्ण रह जाता है।

श्री अरविम्द : एसेज ऑन गीता, सैकिण्ड सीरीज , प्ट ५७

इस एकता की ग्रोर मानव नकारात्मक श्रीर स्वीकारात्मक दोनों ही रूप से बढ़ा है। इसमें उसको इनमें से कोई एक, दो अथवा सभी का निषेध करना पड़ा है। ग्रात्मगत प्रत्ययवाद, मौतिकवाद ग्रीर सर्वेश्वरवाद क्रमशः ग्रात्मा, विश्व ग्रौर ईरवर को मानते तथा अन्य दो का निषेध करते हैं। शून्यवाद सबके एक पूर्ण निषेध के द्वारा सबको एक असीम शून्य में एक करने की चेष्टा है। वह समस्या को यह दिखलाकर सुलभाने का प्रयत्न है कि वह कोई समस्या ही नहीं है।

ये सुलभाव स्वभावतया ही ग्रपर्याप्त हैं। सच्ची एकता किसी भी पहलू को विछिन्न करने श्रयवा दबाने से नहीं पाई जा सकती। व्यक्ति श्रौर विश्व दोनों को ही एक निरपेक्ष सत्ता, वस्तुश्रों के एक परम सत्य की श्रावश्यकता है जिसकी एकता में सभी स्वीकार श्रौर सिम्मिलित किये जायें श्रौर कोई भी छोड़ा श्रयवा खोया न जाय। इस प्रकार एकता पर पहुँ चने के लिये हमें एक परम पर पहुँ चना चाहि। जिसकी श्रोर सभी प्रेरित हैं श्रयवा एक पूर्ण पर पहुँ चना चाहिये जिसके बिना किसी का भी श्रस्तित्व नहीं है।

परन्तु ऐसी निरपेक्ष सत्ता विश्व अथवा व्यक्ति के निषेध से नहीं पाई जा सकती क्योंकि इस प्रकार उनकी समस्या अख़्ती ही रह जायेगी और हमारी समग्र सत्ता सन्तुष्ट नहीं हो सकती। ऐसा निरपेक्ष, निरपेक्ष ही नहीं है क्योंकि वह बहुत कुछ अपने क्षेत्र से बाहर छोड़ देता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व आत्मा अथवा विश्व पर निर्मर है। निरपेक्ष स्वतः पूर्ण है परन्तु तो भी ये उससे पृथक् नहीं किये जा सकते क्योंकि उसको जानने के लिये आत्मा और विश्व का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। जब मानव निरपेक्ष की ओर जगत के द्वारा बढ़ता है तभी वह उससे यथार्थ ऐक्य पा सकता है और उसको स्वयं में और विश्व में घारण कर सकता है। मानव स्वार्थ से परार्थ और दोनों से आध्यात्मवाद की ओर बढ़ ता है। मानव और प्रकृति ईश्वर में और ईश्वर से एक हैं।

मानव मस्तिष्क को यह समभिन में कठिनाई हो सकती है कि निरपेक्ष एक ही साथ अन्तःस्थ और अतिशायी, विमु और अप्णु, एक और अनेक कैसे हो सकता है। परन्तु यह एक विशुद्ध बौद्धिक समस्या है। दूसरी ओर निरपेक्ष के विषयों में मानसिक तर्क नहीं बिल्क सर्वांग अनुभव ही अन्तिम कसौटी है। निरपेक्ष की प्रकृति की विलक्षणता को समकाने के निये शंकर उसको अनिर्वंचनीय कहकर सन्तोष कर लेता है, बंडले "जैसे-तैसे" का सहारा लेता है और लाइबनित्ज पूर्व-

२. "क्योंकि जो कुछ हमारा मानसिक ज्ञान, ऐद्रिक ज्ञान, धौर धतीन्द्रिय दृष्टि खोज रही है वह सर्वाधिक सर्वाङ्ग रूप से ईश्वर, मानव और प्रकृति तथा जो कुछ प्रकृति में है उस सब की एकता में ही पाया जा सकता है।"

<sup>-</sup>श्री घरविन्द : द साइफ डिवाइन, मांग २, दिसीय संस्करण, पृष्ठ ४६७

#### ६० श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

स्थापित-सामंजस्य (Pre-established Harmony) का पल्ला पकड़ता है। परन्तु वह दैवौ चेतना के सर्वांग अनुभव और स्वयं असीम के तर्क के बिना नहीं समभाई जा सकती। नागार्जुन और ब्रैंडले ने अज्ञेयवाद मान लिया। परन्तु अज्ञेयवाद को हमारी परम गित मानने के लिये बुद्धि के पास कोई तर्क नहीं है। बुद्धि के अतिरिक्त कुछ ऐसे साञ्चन भी हैं जो कि हमें दैवी सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं। निरपेक्ष का ज्ञान एक पूर्ण आत्म-ज्ञान, पूर्ण विश्व-ज्ञान और पूर्ण ईश्वर-ज्ञान की ओर ले जाता है। निरपेक्ष में ईश्वर, आत्मा और विश्व की एक चेतन एकता के द्वारा मानव इन सबके आधार में चेतन-शिक्त को पहचानता है। परन्तु यह कोई बाह्य एकता नहीं है। ईश्वर स्वयं निरपेक्ष है। वह आत्मा और विश्व की सार रूप एकता है जो इन दोनों का अतिक्रमण करती है।

# श्ररस्तू का द्वैतवाद

सांख्य के समान अरस्तू विश्व से परे और विश्वमय, रूप और तत्व, चेतन और अचेतन, बीज और विकास में द्वैत स्थापित करता है। सांख्य के पुरुष के समान अरस्तू का आदि चालक (Prime Mover) समस्त जड़ तत्वों से मुक्त, अविभक्त एक शुद्ध औं चेतन आत्मा है। परन्तु सांख्य के विरुद्ध अरस्तू में यह देखने की बृद्धि थी कि इस प्रकार का सत एक ही हो सकता है यद्यपि रामानुज के साथ वह ईश्वर और जड़ पदार्थ के मध्यस्थ आत्माओं को मानता है। समस्त वस्तुओं की गति प्रथम गति की नकल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर, सांख्य के समान अरस्तू ईश्वर को संसार का सृष्टा और शासक मानने वाले प्लेटो के विचार को नहीं मानता। इस प्रकार का विचार उसके स्वमाव के विरुद्ध है। ईश्वर पूर्ण बृद्धि और संसार के समस्त सौन्दर्य और व्यवस्था का शाश्वत कारण है यद्यपि हम उसको अस्थिर नहीं मान सकते। आदि-चालक पारमेनाइडीज के गतिहीन सत के समान स्थिर है।

परन्तु गितहीन पूर्णता का यह विचार 'वस्तुओं के तर्क' पर आधारित है। दूसरी ओर ईश्वर पूर्ण परन्तु गितमान है क्योंकि उस पर किसी भी असंभावना का आरोप करना उसको सीमित करना है। जबिक स्पिनोजा ईश्वर का संसार से ताद तम्य कर देता है, अरस्तू ईश्वर और जगत के मौलिक भेद को मानता है। 'मैटाफिजिक्स' में उसने लिखा है कि समस्त गित संभावना से यथार्थ की ओर होने के कारण, ईश्वर सबसे बाहर के नक्षत्र समूह से परे है। ईश्वर संसार का मौतिक नहीं बिलक रूपात्मक कारण है।

परन्तु गति में सम्बन्ध आवश्यक है और सम्बन्ध में एक समान आधार, भ्रथवा जैसा कि ब्रैडले ने संकेत किया है, एक पूर्ण आवश्यक है जिसमें कि सन्ब निधत तत्व मिलते हैं। एक कठोर द्वैतवाद सम्बन्ध अथवा परिवर्तन की व्याख्या नहां कर सकता और इस कारण समस्त सृष्टि को असंमव बना देता है। ईश्वर का देववादी (Deistic) सिद्धान्त न तो दर्शन और न धर्म में ही काम दे सकता है। द्वैतवाद पूर्ण में अवस्थित द्वैत होना चाहिये। द्वैतता एकता में समाप्त होनी चाहिये। सांख्य के पुरुष और प्रकृति के समान अरस्तू के ईश्वर और जड़ पदार्थ को एक तीसरे तत्व की आवश्यकता है जो कि दोनों में अन्तःस्थ होते हुये भी उनका अतिक्रमण करता है। स्पिनोजा ईश्वर में गुणों का निषेध करता है अरस्तू उसमें एकता, आध्यात्मिकता, आत्मचेतनता और आनन्द के गुण पाता है। स्पिनोजा का ईश्वर विश्व रूप है, अरस्तू का ईश्वर व्यक्ति है। आदिचालक का विचार "विचार का विचार" है। उसका आनन्द निर्वाध आत्मचिन्तन में है। वह संसार पर केवल अन्ती सत्ता मात्र से कार्य करता है। परन्तु ईश्वर के इस प्रकार के स्वरूप की प्रतिमा में अत्यधिक मानवीय तत्व है। विश्व से बाहर और विश्व में, ईश्वर दोनों ही प्रकार समान रूप से सत्य और असत्य है क्योंकि ईश्वर अन्तःस्थ भी है और अतिशायी भी। निर्पक्ष न तो व्यक्ति है न विश्व, न सगुण है न निर्गुण, न वैयक्तिक है न निर्वेयक्तिक।

## शंकर का ग्रह तवाद

शंकर ने निरपेक्ष के अस्तित्व के दो प्रमाण दिये हैं—एक तो शब्द-ब्युत्पत्ति वाचक स्रौर दूसरा मनोवैज्ञानिक । ब्रह्म शब्द बृह घातु से निकला है जिसका स्रर्थ है श्रतिशयता। दससे ब्रह्म में शाश्वतता, शुद्धता, बुद्धिमत्ता इत्यादि गुए। श्रा सकते हैं। तत्परचात शकर ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये एक दूसरा प्रमाण देता है जिसको डॉयसन ने 'मनोवैज्ञानिक' कहा है । शंकर ने कहा है कि ''ग्रोर सबकी श्रात्मा होने के कारए। ब्रह्म का श्रस्तित्व सर्वविदित है। "अ ब्रह्म नित्य, विमु, सनातन, अपरिवर्तनीय, ग्रविमाजित, स्वयं ज्योतिस्वरूप ग्रीर देश काल से परे हैं। उसमें कोई सजातीय, विजातीय ग्रथवा स्वगत भेद नहीं है ! वह मन से परे हैं परन्तु असत नहीं है। वह निर्गुरा है। ब्रह्म सत है क्योंकि वह असत नहीं है, चित है क्योंकि भ्रचित नहीं है भ्रानन्द है क्योंकि निरानन्द नहीं है । वह श्रनावरित विकसित, व्यक्त, उदित, प्रस्फुटित अथवा परिवर्तित नहीं होता क्योंकि वह स्वयं परिपूर्ण है। वह एक रस है और जड़ प्रकृति से परे है। इस प्रकार स्पिनोजा के परम तत्व के समान शंकर का ब्रह्म भी श्रव्यक्त श्रौर निगुँगा है। निरपेक्ष न तो किसी एक विकल्प श्रौर न विकल्प समूह से सीमित किया जा सकता है। निर्विकल्प होने के कारण निरपेक्ष का इस प्रकार के नकारों से यथार्थ वर्णन किया जा सकता है यथा अविचलित नित्य आत्मा, निर्गुण, सनातन, विशुद्ध, एक सत्ता और निर्वेयिक्तिक इत्यादि । परन्तु दूसरी ग्रोर वह समस्त विकल्पों का सार

३. वृद्धि कर्मा हि वृहतिरति शायने वर्तते । --भामति, पृष्ठ १, २

प्रविस्पात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धिः । —शांकरभाष्य, पृष्ठ १

श्रीर श्रीत है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म श्रसीम गुएा सहित नित्य है, एक है जो कि श्रनेक है श्रसीम व्यक्ति है जो कि सभी व्यक्तियों का उद्गम श्रीर श्राधार है। वह सृष्टि का ईश श्रीर समस्त कमों का श्रिधिष्ठाता है। ये स्वीकार उन नकारों के अनुरूप ही हैं जो पीछे दिये गये हैं। फिर ब्रह्म में स्वगत मेद है श्रीर जीव तथा जड़ उसके अंश हैं। सत, चित श्रीर श्रानन्द ब्रह्म को एक चरित्र श्रीर व्यक्तिस्व प्रदान करते हैं। वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान श्रीर सर्वोच्च व्यक्तित्व है।

इस प्रकार रामानुज श्रीर शंकर के ब्रह्म के वर्णन परस्पर विरुद्ध हैं। परन्तु दोनों ही समान रूप से एकांगी हैं। दोनों ने ही निरपेक्ष की एक श्रवस्थित को पूर्ण सद्वस्तु मान लिया है। श्रद्धित श्रीर विशिष्टाद्धित के श्रादि श्रोत उपनिषदों ने निरपेक्ष का इति-इति श्रीर नेति-नेति दोनों विधियों से वर्णन किया है। सर्वांग ब्रह्म श्रज्ञिय होते हुये भी ज्ञान, निर्विकल्प होते हुये भी सविकल्प, सगुण श्रीर निर्णुण, श्रन्तःस्थ श्रीर सर्वातिशायी, व्यक्तिगत श्रीर निर्वेयक्तिक है।

# हेगेल का सर्व प्रत्ययवाद

हेगेल के अनुसार निरपेक्ष सद्वस्तु आत्मा अथवा विचार है और तर्क तथा प्रकृति उसके दो रूप हैं। विचार एक बार तर्क, फिर प्रकृति और अन्त में आत्मा के रूप में नहीं चलता। वह केवल आत्मा के रूप में रहता है, जो कि एकमात्र पूर्ण है जिससे तर्क और प्रकृति दोनों ही पृथक् किये हुये हैं। ईश्वर संसार का सृष्टा है। आत्मा के रूप में वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। विश्व के बिना ईश्वर, ईश्वर नहीं होगा। हेगेल द्वारा प्रयुक्त शब्दावली से यह प्रतीत होता है कि विश्व का जीवन निरपेक्ष आत्म चेतना की प्रक्रिया में सम्मिल्ति है। ईश्वर नक्षत्रों के परे कोई आत्मा नहीं है। वह सभी आत्माओं में आत्मा है।

इन्द्रिय श्रीर प्रज्ञा के द्वैत को निकालकर हेगेल कान्ट के श्रमूर्त तर्क के श्रागे बढ़ा परन्तु सर्वांग श्रनुभव के श्राघार के बिना उसका निरपेक्ष एक तार्किक रचना मात्र प्रतीत होता है। वह हमारे बौद्धिक पहलू को सन्तुष्ट करता है परन्तु समग्र सत्ता को सन्तोष नहीं देता। तार्किक प्रत्यय निश्चय ही खोखले सांचे नहीं हैं श्रीर बौद्धिक रचनायें सद्वस्तु के श्रनुरूप हो सकती हैं परन्तु श्रनुभव के श्राघार के बिना निरपेक्ष के विषय में मूर्त श्रथवा श्रमूर्त सभी तर्क व्यथं हैं। हेगेल का निरपेक्ष दर्शन श्रसीम के तर्क के सीमित के तर्क से तादात्म्य से निकला है। देवी विचार, यदि इस प्रकार कहना ठीक है तो, हमारे श्रपने विचार से एक रूप कर दिया गया है श्रीर निरपेक्ष विभिन्न क्षेत्रों में मानव के कार्यों की श्रमिव्यक्ति मात्र है। श्रनुभव में किसी श्राघार के बिना द्वन्द्वात्मक विकास ईश्वरीय सत्ता का विकास नहीं बल्कि उसके विषय में मानव के बिचार का विकास है। दर्शन विचार की श्रवहेलना नहीं कर सकता परन्तु निरपेक्ष के ज्ञान में तर्क को श्रमुभव के श्राघीन

होना चाहिये।

हेगेल ईश्वर को निरपेक्ष सद्वस्तु मानता है चाहे वह सद्वस्तु कुछ भी क्यों न हो। समस्त वर्ग (Categories), तर्क की समस्त व्यवस्था निरपेक्ष प्रत्यय का तत्व है। परन्तु फिर भी हेगेल की परम सद्वस्तु केवल एक बौद्धिक कल्पना मात्र है। इस प्रकार के ईश्वर के अस्तित्व में शंका करना असंभव है क्योंकि उसको न मानना समस्त सत्ता का निषेध करना है। परन्तू वही तर्क जो कि इस प्रकार के ईश्वर के ग्रस्तित्व को ग्रपरिहार्य बना देते हैं उसको बिल्कूल सन्देहात्मक भी बना देते हैं क्योंकि वे हमें उसके विषय में कुछ नहीं बतलाते। इसी कारए। 'म्रात्माम्रों के एक समाज' के रूप में निरपेक्ष के हेंगेलीय प्रत्यय का मनुसरण करके मैक्टेगार्ट निरीक्वरवाद पर आता है। हेगेल की 'फिलासफी ऑव रिलीजन' से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके अनुसार ईश्वर के स्वमाव का सत्य Holy Ghost के राज्य में पाया जा सकता है और वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज ज्ञात होता है। इस प्रकार का ईश्वर धर्म तथा दर्शन की मांगों को सन्तृष्ट नहीं करता क्योंकि दर्शन के निरपेक्ष को मानव, विश्व ग्रीर ईश्वर, व्यक्तित्व, सामान्य तत्व और सार तत्व को अवश्य ही एक सूत्र में बाँचना चाहिये जबकि धर्म एक साकार ईश्वर को चाहता है जिससे सक्षात्कार हो सके। वर्गों के मृतक सांचों में जीवित गति फुंकने की हैगेल की महत्ता के बावजूद भी उसका निरपेक्ष प्रत्यय, तादातम्य द्वारा अनुभूत सद्वस्तु से पुर्णतया भिन्न है। यदि तार्किक प्रक्रिया का श्रर्थ एक ऐसी व्यवस्था की खोज है जो कि हमें विश्व की 'श्रातमा' का ज्ञान दे तो वह न तो इन्द्रियों, न प्रज्ञा और न इन दोनों पर बल्कि निरपेक्ष के एक सर्वांग श्रनुभव पर श्राधारित होनी चाहिये। विचार श्रौर श्रात्मा के तादात्म्य से केवल एक स्थिर विश्व रूप ही पाया जा सकता है। हेगेल का एक निरपेक्ष दर्शन पर पहुंचने का दावा यथार्थ दार्शनिक प्रवृत्ति के विरुद्ध है।

# श्रनुभूतिजन्य (Sentient) श्रनुभव के रूप में निरपेक्ष

श्रीडले सीमित वस्तुओं के विरुद्ध चलकर निरपेक्ष पर पहुँचता है। सद्वस्तु में प्रतीतियों के निषेध से ही यह स्पष्ट है कि सद्वस्तु प्रतीतियों की सीमाओं से मुक्त होनी चाहिये। श्रीडले के शब्दों में "परम सद्वस्तु इस प्रकार की है कि वह स्वयं का विरोध नहीं करती।" निरपेक्ष अव्यिमचारी है। निरपेक्ष एक है क्योंकि अनेक सद्वस्तु बिना विरोध के नहीं रह सकती। निरपेक्ष एक सामंजस्य में समस्त भेदों को आत्मसात कर लेता है। अत: "सत व्यक्ति है" वह "मूर्त

मैडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ १२०

६. वही, पृष्ठ १२५

७. बही, पृष्ठ ४०७

## ं ६४ श्री श्ररविन्द का सर्वीग दर्शन

विभु" भी कहा जा सकता है अर्थात् एक ऐसा सार्वभौम तत्व जो कि समस्त मूर्ती वस्तुओं की विविधताओं को सिम्मिलत कर लेता है। बैडले ने आगे लिखा है कि "सद्वस्तु अनुभूतिजन्य अनुभव है।" उसके अनुसार "इस प्रकार के अनुभव में हम टुकड़े नहीं पाते" बिल्क "जो कुछ हम पाते हैं वह एक पूर्ण होता है जिसमें अन्तर किया जा सकता है परन्तु जिसमें भेद नहीं रहता।" बंडले के निरपेक्ष को केवल विचार अथवा बृद्धि को ही नहीं बिल्क समग्र सत्ता को सन्तुष्ट करना है क्यों कि उसके अनुसार बृद्धि को पूर्णतया सन्तुष्ट करने के लिये आध्यात्मशास्त्र को "हमारी सत्ता के सभी पहलुओं का विचार करना चाहिये।" इस प्रकार निरपेक्ष "सुख का एक सन्तुलन" है। वह पूर्णतया शुभ भी है। अन्त में, निरपेक्ष न तो एक आत्मचेतन आत्मा है और न व्यक्ति। आत्मत्व और ध्यक्तित्व सीमितता के चिह्न हैं। जँसा कि बैडले ने लिखा है, "निश्चय ही निरपेक्ष केवल वैयक्तिक नहीं है। वह वैयक्तिक नहीं है क्योंकि वह वैयक्तिक भी है तथा और भी कुछ है एक शब्द में वह अति वैयक्तिक है।""

प्रत्येक वस्तु को सम्बन्धों श्रौर फिर प्रतीतिमात्र तक लाते हये बैंडले स्वभावतः ही किसी निरपेक्ष पूर्ण में उसकी सत्ता का श्रनुभव करता है। इस प्रकार निरपेक्ष प्रतीतियों के विरोध से जाना गया। परन्तु निरपेक्ष सत्ता के विषय में तार्किक सानुकूलता की मांग उचित नहीं है क्योंकि निरपेक्ष अतिमानसिक है। निरपेक्ष का तर्क प्रतीतियों के तर्क से भिन्न है। ब्रैंडले मानता है कि निरपेक्ष में विरोधी, विभिन्न अथवा पुरक बन जाते हैं परन्तु तब यह समभना कठिन है कि बैडले ने किस अर्थ में ताकिक सानुक्लता की मांग की है। बेडले ने यह ठीक ही देख लिया कि निरपेक्ष के विषय में अन्यभिचार का नियम लागू नहीं होता और इस कारण उसने उसकी मूल प्रवृत्तिजन्य श्रास्था, "जैसे तैसे" के तर्क से व्याख्या की है। परन्तु वह "कैसे" को इसलिये नहीं समफ पाया क्योंकि उसकी सम्पूर्ण प्रणाली कृत्रिम है और अनुभव से नहीं प्रारम्भ होती। बैंडले का निरपेक्ष श्रनुमव निम्न सहज ज्ञान पर श्राधारित एक कल्पना मात्र है। श्रनुभूतिजन्य धनुमव के रूप में निरपेक्ष की व्याख्या के द्वारा वह दो अत्यधिक मिन्न अनुमवों, अनुभूतिजन्य एवं ग्राध्यात्मिक को मिला देता है। पुनः ब्रैंडले ने निरपेक्ष को सत्य ही मूर्त सत्ता की समस्त विविधता को ब्रात्मसात करने वाला माना है परन्तू फिर उसने निरपेक्ष की समान रूप से आवश्यक अव्यक्त और अतिशायी अवस्थित पर

वही, पृष्ठ १२७

**ह. वही, पृष्ठ १२**६

१०. बही, पृष्ठ १३०

११. बही, गुष्ठ ४०६

१२. बही, पृष्ठ ४३३

१३. वही, पृष्ठ ४७१

श्रावरयक बल नहीं दिया है। सर्वांग निरपेक्ष एक भी है श्रौर श्रनेक भी, वैयक्तिक भी है श्रौर सार्वभीम भी, श्रन्तःस्थ है श्रौर श्रतिशायी भी तथा व्यक्तिगत श्रौर निर्वेयिक्तिक भी है। ब्रैंडले का निरपेक्ष न तो बुद्धि श्रौर न सत्ता के दूसरे भागों को ही सन्तुष्ट करता है।

## निरपेक्ष भीर व्यक्तित्व

शंकर के अनुसार निरपेक्ष निर्वेयिक्तिक है। सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में साकार ब्रह्म को वह ईश्वर कहता है। ईश्वर सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु को अपने में रखता है। ब्रह्म विषयी और विषय से परे, सहज और आत्मिन मेंर है। जब उसको विषयी से सम्बन्धित विषय और संसार में सत के सिद्धान्त के रूप में लिया जाता है तब वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर आत्म-चेतन व्यक्तित्व है। निरपेक्ष धुद्ध चेतना है। परन्तु क्योंकि समस्त सृष्टि प्रतीतिमात्र है अतः ईश्वर भी एक प्रपञ्चात्मक सत्य है। रामानुज और हेगेल के साथ शंकर अनात्मा को व्यक्तित्व का एक अवयव मानता है। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्म के समान कालातीत नहीं है बिल्क परिवर्तन और काल को भी सम्मिलित कर लेता है। ईश्वर साकार है ब्रह्म निराकार है।

परन्तु ईश्वर और ब्रह्म में इस प्रकार का तीव्र भेद उचित नहीं है। यदि श्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो विषय और विषयी कोई भी उसके बाहर नहीं हो सकते। श्रात्म चेतना शुद्ध चेतना की केवल एक दूसरी श्रवस्था है। साकार ईश्वर निराकार श्रह्म का श्राकार है। परिवर्तन, काल श्रीर मुध्टि के श्रनुभव की व्याख्या करने के लिये शंतर मुध्टा और साकार ईश्वर को ले श्राता है। परन्तु क्योंकि उसने ब्रह्म को श्रपरिवर्तनीय, निराकार, कालातीत और निर्वयक्तिक माना है श्रतः उसने ईश्वर तथा विश्व दोनों ही प्रपञ्चमात्र ठहराये हैं। इस प्रकार शंकर श्रद्ध त ईश्वर श्रीर ब्रह्म, सगुण श्रीर निर्गुंग, साकार श्रीर निराकार, के द्वंत की खाई को भरने में श्रसफल है। परन्तु निरपेक्ष को श्रपनी सत्ता से बाहर कुछ नहीं छोड़ना चाहिये। प्रत्येक चरम द्वंत विचार की विशुद्ध बौद्धिक प्रणाली पर श्राधारित है।

व्यक्तित्व साधारणतया कुछ विशेष गुणों, रूपों ग्रीर शक्तियों इत्यादि पर ग्राधारित सीमितता समभा जाता है। इस ग्रथं में ही बैडले निरपेक्ष में व्यक्तित्व का निषेध करता है। व्यक्तित्व विविध गुणों का एक संयुक्त पूर्ण है। इस प्रकार का दृष्टिकोण उस तात्विक व्यक्तित्व को भूल जाता है जो कि विभिन्न व्यक्तित्व ग्रह्ण करके भी एक, सत ग्रीर नित्य रहता है। निरपेक्ष पर लागू किये हुये उच्चतर विधेय ग्रधिक व्यापक भी होते हैं ग्रीर इस कारण निम्न स्तरों का निषेध नहीं करते। निरपेक्ष ग्रतिवैयक्तिक है, इस कारण नहीं कि वह वैयक्तिक नहीं है बल्कि श्रींक वह वैयक्तिक ग्रीर निवैयक्तिक दोनों है।

#### ६६ श्री प्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

दूसरी श्रौर व्यक्तित्ववादियों श्रौर एकेश्वरवादियों ने व्यक्तित्व को एक दूसरे अर्थ में लिया है। रामानुज के अनुसार परम सद्वस्त ईश्वर में हमें संकल्प, सीमितता, भेद तथा अन्यत्व भी मिलता है जो कि साथ ही साथ एक में घूलित, सम्मिलित और एकत्रित हो जाता है। सीमितता स्वयं ग्रसीम में ही है। ब्रह्म में स्वगत भेद हैं भ्रौर वह चिदचिद विशिष्ट है। सत, चिद श्रौर श्रानन्द के गुरा ब्रह्म को एक चरित्र और व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ब्रह्म सर्वज्ञ है और सबको प्रत्यक्ष संबोधि के द्वारा जानता है। व्यक्तित्व में योजना बनाने श्रीर उसको कार्यान्वित करने की शक्ति सम्मिलित है। ईश्वर एक पूर्ण व्यक्ति है क्योंकि वह - आत्मनिर्भर श्रीर श्रात्म-विभक्त है। यह दृष्टिकोगा शंकर के निर्वेयक्तिक ब्रह्म से पूर्णतया विरुद्ध है यद्यपि दोनों एक ही स्राधार पर ईश्वर में व्यक्तित्व मानते हैं। - अन्तर केवल यह है कि जबकि शंकर के लिये ईश्वर प्रपञ्चात्मक है रामानुज के लिये वह पूर्णतया सत है। ईश्वर आधार और नियन्ता है। रामानुज और शंकर दोनों ही तादात्म्य के तर्क (Logic of Identity) में विश्वास करते हैं परन्त् रामानुज के लिये तादातम्य का अर्थ है 'अपृथक् सिद्धि'। यहां तादात्म्य विभिन्न-ताओं का निषेध नहीं करता। परन्तु फिर रामानुज के सिद्धान्त में रहस्यमय अनुभूति के लिये कोई स्थान नहीं है जोकि समान रूप से प्रामािएक है। कोई भी दृष्टिकोएा "पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचता यदि वह आत्मा परमात्मा की तात्विक एकता अथवा उनकी पूर्ण एकता की सामर्थ्य का निषेध करता है अथवा श्रात्मा के दैवी एकता में प्रेम के द्वारा, चेतना की एकता के द्वारा अथवा अस्तित्व में श्रस्तित्व के मिलन के द्वारा विलीन होने के परम श्रनुभव के श्रन्तरंग सत्य की अवहेलना करता है।"<sup>१४</sup>

नैतिक, धार्मिक ग्रौर सौन्दर्य सम्बन्धी मूल्यों के लिये स्थान पाने में रामानुज के एकेश्वरवाद का बड़ा महत्व है। वह विचार ग्रौर सद्वस्तु, प्रपञ्च ग्रौर तत्व के बीच की खाई को भरता है परन्तु व्यक्तिगत ग्रौर निर्वेयिक्तिक के बीच के ग्रन्तर को वैसा ही छोड़ देता है। प्रत्यक्ष ग्रौर अनुमान के द्वारा ज्ञान न होने के कारए ही निर्वेयिक्तिक निरपेक्ष का निषेध करना ग्रनुचित है क्योंकि सर्वातिशायी स्वतः सिद्ध हैं ग्रौर केवल सहज संबोधि में ही प्राप्त होता है। श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, ''दैवी सत्ता सिच्चित्वान्द एक ही साथ निर्वेयिक्तिक भी है ग्रौर वैयक्तिक भी; वह एक सत्ता है ग्रौर समस्त सत्यों, शक्तियों ग्रौर सत्ताग्रों का श्रोत ग्रौर ग्राधार है। परन्तु वह एक सर्वातिशायी चेतन सत भी है ग्रौर सर्व पुरुष भी जिसके कि समस्त चेतन प्राणी ग्रात्माएँ ग्रौर व्यक्तित्व हैं क्योंकि वह उनकी सर्वोच्च ग्रात्मा ग्रौर ग्रन्तःकरण में उपस्थित है।''

१५. वही, पुष्ठ ४५०

# ईश्वर का प्रत्यय

श्रैंडले के अनुसार "यदि श्राप निरपेक्ष का ईश्वर से तादात्म्य कर लेते हैं तो वह घर्म का ईश्वर नहीं है। यदि फिर श्राप उन्हें पृथक् कर देते हैं तो ईश्वर पूर्ण में एक सीमित तत्व बन जाता है।" मानव एक निर्वेयिक्तक निराकार की उपासना नहीं कर सकता। धार्मिक संवेग साक्षात्कार के लिये एक वैयक्तिक ईश्वर चाहता है। शंकर और ब्रैंडले दोनों ने ही ईश्वर और निरपेक्ष में यथार्थ ही अन्तर किया है। परन्तु वे दोनों यह नहीं देख पाते हैं कि ये एक ही सद्वस्तु की केवल दो मिन्न अवस्थितियाँ हैं। धर्म और दर्शन, जैसा कि उपनिषदीय दृष्टाओं ने अनुभव किया, एक ही सत्य को मिन्न-मिन्न मार्गों से खोजते हैं।

ईश्वर केवल सदवस्तुओं की व्यवस्था में सर्वोच्च, चिदबिन्द्र का चिबबिन्द्र (Monas Monadum), सामान्यों में प्रथम (Primus Inter Pares) ही नहीं बल्कि सर्वग्राही भी है। बहुतत्ववादी दार्शनिक ईश्वर को हमसे अपरिमित रूप में श्रेष्ठ एक परिमिति व्यक्ति बना देते हैं। प्रो॰ हौवीसन के लिये ईश्वर ग्रात्माग्रों का एक दैवी केन्द्र है जो कि पारमाथिक दिष्ट से सत है और ईश्वर के साथ ही श्रस्तित्वमय है। रैशडल ने निरपेक्ष भीर ईश्वर में भन्तर किया है और ईश्वर को ससीम तथा श्रन्य त्रात्मात्रों से सीिनत माना है। इस प्रकार सद्वस्तु "व्यक्तियों की एक बिरादरी" श्रथवा डाँ० मैंक्टेगार्ट के शब्दों में "एक समाज" है। रैशडल की ईश्वर की ''म्रात्माम्रों में से एक" के रूप में व्याख्या न्याय के ईश्वर के समान है जो कि एक व्यक्ति है। नैयायिकों का ईश्वर सत, चित और म्रानन्द सहित एक वैयक्तिक सत् है। शंकर के ईश्वर के विरुद्ध न्याय का ईश्वर विश्व से परे है ग्रीर विश्व का मौतिक कारए नहीं है। शंकर न्याय के ग्रनुमान सहित ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने वाले सभी तकों का खण्डन करता है और उसको श्रुति के प्रमाण पर ग्राघारित मानता है। कान्ट ने ग्रास्था को स्थान देने के लिये बद्धि को सीमित किया परन्तु श्राघ्यात्मिक मूल्य रखने के लिये श्रास्था साक्षात्कार पर म्राघारित होनी चाहिये जिसका कि श्रुति एक लेखा जोखा है। ईश्वर व्यक्ति भी है और सार्वभौम भी, अन्तःस्थ भी है और सर्वातिशायी भी, वैयक्तिक है परन्त फिर भी असीम है।

इस प्रकार तार्किक दृष्टिकोरा से शंकर का ईश्वर का प्रत्यय न्याय से ग्रधिक समीचीन है परन्तु एक व्यावहारिक मान्यता होने के काररा वह ग्रधिक उत्तम नहीं है। देकातें का काररावादी तर्क (Causal Argument), चाहे उसकी तार्किक समीचीनता कुछ भी हो ईश्वर के स्वमाव के विषय में एक महत्वपूर्ण बात बतलाता है। यदि विश्व एक ग्रमुत्तरदायित्वपूर्ण ईश्वर की सनक की सृष्टि नहीं है, यदि

१६. बैडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पूष्ठ ३६४

हम स्वप्तों से नहीं बने हैं तो प्रत्यय अथवा प्रथम सिद्धान्त सद्वस्तु के अनुरूप शिने चाहिये। जैसा कि अलेक्जैण्डर ने संकेत किया है, "अन्त में सभी विषयों में वस्तुओं के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया ही हमारे लिये ज्ञान के विषय के रूप में वस्तुओं का पता लगाती है।" प्रथम सिद्धान्तों का सत्य दर्शन की आवश्यक मान्यता है। ब्रैंडले का यह समभना यथार्थ ही है कि धर्म सद्वस्तु का हमारी सत्ता के प्रत्येक पहलू से साक्षात्कार करने का प्रयत्य है और कि दर्शन बुद्धि को सन्तुष्ट करता है। परन्तु यदि सत्ता के अन्य पहलुओं को सन्तुष्ट किये बिना बुद्धि नहीं हो सकती तो दर्शन एक ऐसे निरपेक्ष से कैसे सन्तुष्ट हो सकता है जो कि धार्मिक संवेग को सन्तुष्ट नहीं करता। जैसे बुद्धि निरपेक्ष के विषय में संकेत देती है उसी प्रकार धार्मिक अनुभव ईश्वर के स्वभाव को निर्धारित करता है। परन्तु सद्वस्तु की दर्शन और धर्म को सन्तुष्ट करने वाली एक सर्वांग भाँकी पर पहुँचने के लिये दोनों का ही सामंजस्य होना चाहिये।

अलैंनजैंण्डर एक आदर्श अस्तित्वहीन देवता (Deity) के रूप में ईश्वर की एक विशेष कल्पना उपस्थित करता है । ''संसार ग्रपने ग्रसीमत्व में ग्रसीम देवता की भ्रोर जाता है अथवा उसको गर्भ में घारण करता है परन्तु असीम देधता का कोई ग्रस्तित्व नहीं है।" ईश्वर यथार्थ नहीं विलक ग्रादर्श है, केवल उसकी ग्रोर प्रेरणा यथार्थ है। अलैक्जैण्डर के अनुसार "धार्मिक चेतना का ईश्वर एक यथार्थ असीम देवता की ओर एक भेरणा सहित सम्पूर्ण विश्व है।" ईश्वर की इस प्रकार की कल्पना स्पष्ट ही ग्रनुमववादी ग्रीर भौतिकवादी पक्षपात है । ग्रलैक्जैण्डर का ईश्वर सदैव ही ब्रादर्श है ब्रीर यथार्थ होने पर वह एक ईश्वर नहीं रहता क्योंकि तब प्रेरणा देवता के देवता की भोर होती है। परन्तु ऐसा ईश्वर हमको सन्तुष्ट नहीं कर सकता। किसी वस्तु को कम से कम ग्रस्तित्वमय तो माना ही जाता है। अन्सलेम का आध्यात्मवादी तर्क (Ontological Argument) यथार्थ ही संकेत करता है कि ईश्वर होने के लिये, ईश्वर का ग्रस्तित्व ग्रत्यावश्यक है। निम्न स्तर के प्राणियों से मानव की कियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि मानव केवल परिएगाम मात्र नहीं है बल्कि नब्धोत्कान्ति है। मानव में प्रकृति आत्म-चेतन हो जाती है। मानव एकमात्र बौद्धिक प्राणी नहीं है बोल्क वह एकमात्र धार्मिक प्राणी भी है श्रीर इस कारण धर्म का ईश्वर केवल भौतिक देश-काल का परिसाम नहीं हो सकता।

अलैक्जेण्डर के समान बर्गसाँ भी ईश्वर को एक विकासमान सत्ता मानता है। जड़ श्रोर चेतना के अन्तर्गत एक तत्व है जिसमें दो प्रवृत्तियाँ हैं। वर्गसाँ उसको "शुद्ध संकल्प" के रूप में चैतन्य मानता है, शुद्ध प्रवृत्ति जिससे कि हमारी

१७. ू अलैग्जैण्डर, स्पेस टाइम एण्ड डीटी, भाग २, पृष्ठ ३६०

**१ द.** वही ,पृष्ठ ३६४

१६. वही, पृष्ठुं३६२

संकुचित चेतना ग्रीर जड़ पदार्थ के प्रत्यक्ष निकलते हैं। यह शुद्ध किया का सिद्धान्त विश्व में समस्त सृष्टि का श्रोत तथा केन्द्र है। ग्रतः बर्गसाँ उसको ईश्वर कहता है। बर्गसाँ के शब्दों में, "इस प्रकार से परिभाषित ईश्वर में पहले से ही बना शुछ नहीं है। वह ग्रविच्छिन्न जीवन, कर्म ग्रीर स्वातन्त्र्य है।" ईश्वर प्राग्रात्मक तत्व, विश्व प्राग्रा (Elan Vital), गतिमान ग्रीर जीवित है।

परन्तु शक्ति है तो सत भी है। जैसा कि कान्ट ने संकेत किया है समस्त प्रपञ्च तत्व पर ग्राधारित है। बर्गसाँ का विश्व-प्राण ग्रौर पारमेनाइडीज़ का सत एक ही सदवस्तु की दो स्थितियाँ हैं। संकल्प ग्रौर प्रवृत्ति किसी सत का संकल्प ग्रौर प्रवृत्ति किसी सत का संकल्प ग्रौर प्रवृत्ति होनी चाहिये। ईश्वर सत भी है ग्रौर संभूति भी। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, "गति का विचार ही स्थिरता की शक्ति को लिये रहता है ग्रौर किसी सत्ता की किया के रूप में प्रगट होता है। कियात्मक शक्ति का प्रत्यय ही ग्रपने साथ निष्क्रिय शक्ति का विचार लिये रहता है ग्रौर एक निरपेक्ष शक्ति जो कि सिक्रय नहीं है एक ग्रौर सहज निरपेक्ष सत्ता है।"

व्हाइटहैड ने ईश्वर की प्रकृति को दो अर्थों में समकाया है आदिम (Primordial) और परिमाणात्मक (Consequent) विश्व का आदि और अन्त । ईश्वर विश्व का मुप्टा, पालक और विनाशक है । जगत न केवल उससे निकलता है बल्कि उसी में लौट भी जाता है । व्हाइटहैड के अनुसार विश्व का विकास ईश्वर का विकास है । विश्व ईश्वर के सहज अनुभव में नित्य और अपरिवर्तनीय रूप में रहता है । धार्मिक अर्थों में, जैसा कि व्हाइटहैड ने समकाया है, इस प्रकार ईश्वर संसार को अमर कर देशा अथवा विनाश से बवाता है । परन्तु फिर "न तो ईश्वर और न संसार ही एक स्थिर पूर्णता पर पहुँचते हैं । दोनों ही एक परम आध्यात्मक आधार, नवीनता में एक रचनात्मक प्रगति के वश में हैं । उनमें से प्रत्येक, ईश्वर और विश्व, एक दूसरे के लिये नवीनता का साधन हैं ।" इश्वर अकार ईश्वर निर्पक्ष नहीं है । ईश्वर और विश्व दोनों ही रचनात्मक (Creativity) के नियम के अधीन हैं । ईश्वर ससीम और साकार है ।

संसार का अनुभव करते हुए एक यथार्थ सत्ता के रूप में ईश्वर एक व्यक्ति और एक उद्देश्य तथा प्रयोजन को प्राप्त करने के लिये एक विषयी है। फिर ईश्वर मानव को विनाश से बचाने के लिये एक छपालु साथी है क्योंकि वह प्रत्येक यथार्थ सत्ता (Actual entity) को अपने अनुभव में ले लेता है। वह "संसार का किव" है क्योंकि संसार की रचना, ईश्वर द्वारा जगत की संमावनाओं की आंकी का परिणाम है। वह समस्त सृष्टि के पीछे एक अन्तमुंख निर्देशक और

२.० बर्गसाँ : ऋीएटिव एवाल्यूशन, पृष्ठ २६२

२१. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ६१

२२. ब्हाइटहैंड, ए० एन० : प्रसिस एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ ४६३-६४

#### ७० श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

नियन्त्र गुकारी शक्ति है। वह "मूर्ताता (Concretion) का नियम" है। "संसार का समस्त सामंजस्य, व्यवस्था श्रीर प्रगतिशील कम उसी के कारण है।" वह संसार को बाँघने वाला तत्व है।

ईश्वर भ्रन्तःस्थ भी है श्रौर सर्वातिशायी भी है। वह जगत से पूर्व श्रादिम यथार्थ सत्ता है । ईश्वर के स्रादिम स्रीर परिखामात्मक स्वरूप की कल्पनाएँ सांख्य के प्रकृति श्रीर पुरुष के समान हैं। श्रन्तर केवल यह है कि व्हाइटहैड उनको ईश्वर की दो अवस्थायें मानकर उनके बीच की खाई भर देता है। परन्त फिर भी विश्व का ईश्वर के विकास के साथ विकास व्हाइटहैड के दर्शन में एक भ्रविशष्ट द्वेत प्रदर्शित करता है। श्रिमिव्यक्ति की विभिन्नतायें एकसूत्रता के नियम का उन्मूलन नहीं करती । पारमार्थिक सद्वस्तु के सभी विभाजन केवल संवित-ज्ञास्त्र सम्बन्धी उपाय हैं। प्रत्यय सम्बन्धी विभाजन श्रनुभव की एकता को प्रमावित नहीं करता । विश्व और ईश्वर एक ग्रौर ग्रनेक, विवर्तन ग्रौर निवर्तन व्यक्त ग्रीर ग्रव्यक्त इत्यादि शब्द सच्चिदानन्द की समकालीन ग्रवस्थितियों को ऋमिक व्यवस्था में समभने की बौद्धिक विधियाँ मात्र हैं। वह परिवर्तन में ग्रपरिवर्तित, काल में कालातीत रहता है। व्हाइटहैड के श्रनुसार प्रक्रिया ही सदवस्तू है ग्रीर हम प्रक्रिया का "क्या" नहीं पूछ सकते क्योंकि ग्राधुनिक मौतिक-शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि जड़ पदार्थ अन्ततोगत्वा गतिशील शक्ति से ही बनता है। य परन्तु विज्ञान की असफलतायें दर्शन में निराशा की ओर नहीं ले जातीं। विज्ञान शक्ति से परे नहीं जा सकता और इस कारए। गित को ही परम सदवस्तु मानता है परन्तु न तो तर्क ग्रीर सर्वांग अनुमव ही इस प्रकार के निर्णय को प्रतिपादित करता है। गति में प्रेरक का अस्तित्व स्वतःसिद्ध है। शक्ति सत्ता में ही होती है। शक्ति को परम सद्वस्तु मानना, जैसा कि विज्ञान मानता है, चित्र का केवल एक पहलू है।

## श्री ग्ररविन्द का सर्वांग मत

उपरोक्त वादिवाद हमें श्री अरिवन्द के इस निर्णय पर लाता है कि "सभी सिद्धान्त जो कि संभूति को उसके स्वयं के लिये पर्याप्त ठहराते हैं अर्द्ध सत्य हैं, जो कुछ वे देखते और स्वीकार करते हैं उस पर एकांगी मनन से उपलब्ध ग्रिमिन्यिक्त के ज्ञान के लिये वे प्रामािण्यक हैं, परन्तु अन्यथा केवल इसीिलये प्रामािण्यक हैं कि सत् संभूत से पृथक नहीं है बल्कि उसमें उपस्थित है, उसको बनाता है, उसके प्रत्येक सूक्ष्मतम अणु और उसके असीम विकास और विस्तार में निहित है।"" परिवर्तन को सत् मानने वाले सिद्धान्तों का सत्य संभूति में है परन्तु इस

२२. वही, पृष्ठ ३१

२६. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४४६

सत्य को पूर्णतया जानने के लिए सत् का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। निरपेक्ष सद्वस्तु एक सर्वातिशायी सद्वस्तु सिन्चितान्द है परन्तु उसी समय वह एक विश्वगत सद्वस्तु संभूति भी है। श्री अरिवन्द के शब्दों में ''सत् एक है परन्तु यह एकता असीम है और स्वयं में स्वयं का एक असीम बहुत्व या विविध्यता रखती है। एक सब कुछ है; वह केवल एक सारभूत सत्ता ही नहीं बिलक समग्र सत्ता है।" उप

उपनिषदों के समान श्री श्ररविन्द ने सच्चिदानन्द को परम सद्वस्त माना है। निरपेक्ष सद्वस्तु सन्चिदानन्द है। परन्तु फिर श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार "सच्चिदाद त्रिविध पहलू के साथ एक है। परम में तीन, तीन नहीं बल्कि एक हैं, सत् चिद है, चिद ग्रानन्द है ग्रीर इस प्रकार वे ग्रप्थक् हैं। केवल ग्रप्थक् ही नहीं बल्कि इतना अधिक एक दूसरे से सम्बन्धित है जैसे कि वे बिल्कुल मिनन नहीं हैं।"<sup>२६</sup> पुनः ब्रह्म आत्मा, पुरुष और ईश्वर है। ये प्रत्यय संबोधि के मूल से निकले हैं। इनमें एक विस्तृत सूक्ष्मता है ग्रौर ये एक ऐसी व्यवहारिक नमनीयता की सामर्थ्य रखते हैं जोकि ग्रस्पष्टता ग्रौर कठोर बौद्धिकता दोनों ही बचा जाती है। ब्रह्म निरपेक्ष है और सभी सापेक्षों को ब्रात्मसात कर लेता है। वह सबका अन्तरात्मा है। वह अनेक में एक, अचेतन में चेतन है। वह कारण है ग्रोर कार्य तथा कार्यकारण नियय भी। वह देश है ग्रोर जो कुछ देश में है वह भी है। वह विषयी श्रीर विषय, विचार तथा विचारक दोनों ही है।" "समस्त सद्वस्तुयें भ्रौर सभी पहुनू तथा समानतायें ब्रह्म हैं। ब्रह्म निरपेक्ष है. सर्वातिशायी भौर अप्रगट, विश्व से परे का सत् जोकि विश्व भौर विश्वात्मा का पालन करता और समस्त जीवों को घारण करता है परन्तु वही प्रत्येक व्यक्ति का ग्रात्मा है; ग्रात्मा ग्रथवा चैत्य पुरुष ईश्वर का एक नित्य ग्रंश है। वह उसकी परम प्रकृति अथवा चेतना-शक्ति ही है जोकि जीवित प्राणियों के संसार में जीवित प्राग्गी बन गई है।" रें

इस प्रकार श्री अरविन्द के अनुसार दैवी सत्ता के तीन पहलू हैं। ध

- १. वह विश्वात्मा श्रीर श्रात्मा है जोिक वस्तुश्रों श्रीर जीवों में तथा उनके पीछे है, जिससे श्रीर जिसमें विश्व में सब कुछ ग्रिमिक्यक्त होता है चाहे वह वर्तमान समय में श्रज्ञान में ही हो।
  - २. वह हमारे अन्दर हमारी अपनी सत्ता की आत्मा और स्वामी है।
- ३. वह सर्वातिशायी सत् श्रौर श्रात्मा, सर्व-श्रानन्द, प्रकाश, ज्ञान श्रौर शक्ति है।

२५. वही पुष्ठ ४४६

२६. श्री ग्ररविन्द: लाइट्स ग्रान योग, पृष्ठ ३५

२७. श्री ग्ररविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ३६

२८. श्री भरविन्द: लैटर्स, फर्स्ट सीरीज, पृष्ठ ८२

## ७२ श्री ग्ररविन्द का सर्वाग दर्शन

परम ब्रह्म अनिवर्चनीय और अचिन्तनीय है। जैसे कि श्री अरिवन्द ने कहा है "वह सत् अथवा असत् नहीं बिल्क कुछ ऐसा है जिसके सत् और असत् प्रारम्भिक चिह्न हैं; आत्मा अथवा अनात्मा या माया नहीं; व्यक्तित्व अथवा निर्व्यक्तित्व नहीं; गुण अथवा निर्णुण नहीं; न चेतना और न निश्चेतना; न आंनन्द और न निरानन्द; न पुरुष न प्रकृति, न देवता, न मानव, न पशु; न बन्धन न मोक्ष; परन्तु ऐसा कुछ जिसके ये सब प्रारम्भिक अथवा गौण, सामान्य अथवा विशेष संकेत हैं।" परन्तु आगे श्री अरिवन्द ने कहा है, 'फिर भी जब हम कहते हैं कि परब्रह्म यह अथवा वह नहीं है तो हमारा तात्पर्य यह है कि वह अपने तत्व रूप में इस अथवा उस संकेत अथवा संकेतों के समूह में सीमित नहीं किया जा सकता, एक अर्थ में ब्रह्म यह सब कुछ है और यह सब परब्रह्म है।" '

श्री ग्ररविन्द के अनुसार दर्शन श्रीर धर्म के चरम लक्ष्य एक ही सद्वस्तु के दो रूप-मात्र हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञ श्री: सर्वशिक्तमान है। "सर्वव्यापी क्योंकि सभी रूप देश श्रीर काल के उसके स्वयं श्रपने विस्तार में उसकी अपनी गति की शक्ति से उत्पन्न उसकी चेतन सत्ता के रूप हैं। सर्वज्ञ, क्योंकि सभी वस्तुयें उसकी चेतन सत्ता में रहती हैं, उसके द्वारा बनाई जाती श्रौर उसी के ग्रधिकार में रहती हैं। सर्वशिवतमान, वयों कि यह सर्वाधिकारी चेतना ही एक सर्वाधिकारी शिवत ग्रौर सर्वसूचक संकल्प है।'''° ईश्वर ग्रन्तःस्थ ग्रौर श्रतिशायी, व्यक्तिगत और विश्वगत, समस्त वस्तुओं का मृष्टा, पालक श्रीर सहारक है। वह सहायक, निर्देशक, प्रिय श्रीर सर्वप्रेमी है। वह पृथक् है परन्तु फिर भी समस्त जीवों से एक है। उसके बाहर कुछ नहीं है। इंश्वर साकार, मुक्त, पूर्ण, नित्य और सभी का आत्मा है। वह सत् भी है और संमूति भी। संसार का विकास उसके विविध पहलुग्रों की ग्रिमिन्य कित है। वह विश्व का सिकय ग्रीर भौतिक, प्रथम ग्रीर ग्रन्तिम कारण है। वह पूर्णता की सीढ़ी में ग्रन्तिम परन्तु तो भी सर्वग्राही है। वह विषयी भी है और विषय भी। वह उपासना, प्रेम और रहस्यात्मक मिलन का विषय है। उसमें सत्यशीलता, कृपालुता, ज्ञान श्रीर ग्रान्नद जैसे गुरा हैं। वह दु:ख, ग्रशुम, कष्ट, ग्रज्ञान श्रीर सीमितता इत्यादि से मुक्त है। वह ग्रात्म-चेतन परम पुरुष है। वह विकासक्रम का ग्राधार, प्रेरक श्रीर लक्ष्य है। सुष्टा के रूप में ईश्वर श्रतिमानस है। परन्तू इस पहलू को हम छठे ग्रध्याय में लेंगे।

श्री अरिवन्द ईश्वर को पर पुरुष, निरपेक्ष श्रीर परब्रह्म कहता है। जबिक प्रथम श्रीनःयक्त है द्वितीय श्रनिव्यक्त यद्यपि श्रन्त में दोनों एक ही हैं। जैसा कि श्री अरिवन्द ने कहा है, "ईश्वर ग्रथवा पर पुरुष ही परब्रह्म है ग्रनिव्यक्त श्रीर श्रनिवंचनीय, एक प्रकार को श्रीनव्यक्ति श्रथवा वचनीयता की श्रीर घूमा

२६. श्री अरविन्द: द एडवेन्ट, सं० ११, अंक २, पृष्ठ २१

३०. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ १७४

हुआ जिसके कि दो नित्य शब्द हैं आतमा और जगती।" अभिव्यक्ति धनिभ्यक्त का प्रसरण है, आकार निराकार का आकार है। परब्रह्म स्वयं पर पुरुष बन जाता है।

भ्रव यहाँ यह प्रतीत होता है कि ईश्वर भीर निरपेक्ष में स्पष्ट भ्रन्तर नहीं किया गया है। यह कहना कि ईश्वर ब्रह्म की ग्रमिव्यक्ति है यह कहने के समान है कि ईश्वर निरपेक्ष नहीं है क्योंकि श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार निरपेक्ष व्यक्त भी है श्रीर श्रव्यक्त भी। जब ईश्वर परब्रह्म का केवल व्यक्त पहलू है श्रीर उससे एक रूप नहीं है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि "ईश्वर परब्रह्म होने के कारए। स्वयं ही निरपेक्ष है।" सदवस्तु का श्रमिव्यक्त पहलू निश्चय ही उसके पूर्ण को समाप्त नहीं करता। पुनः यदि ईश्वर स्वयं ही निरपेक्ष है तब हमको यह कहना चाहिये कि उसका एक विशेष भाग अज्ञेय भी है। परन्त् इस प्रकार की कठिनाइयाँ केवल असीम के तर्क के आधार पर ही सुलभाई जा सकती हैं। परब्रह्म और ईश्वर का ज्ञान मानम का नहीं बल्कि चेतना का विषय है श्रीर इस कारण बुद्धि उसके लिये नियम नहीं बना सकती । श्रसीम के क्षेत्र में श्रनुभव के तथ्यों का विश्वसनीय रूप से वर्णन करना दर्शन का पवित्र कर्तव्य है। केवल मानसिक प्रज्ञा की सुविधा के लिये ही निरपेक्ष श्रौर ईश्वर, परब्रह्म श्रौर पर पुरुष में मेद किया गया है। परन्तु प्रत्ययों से काम लेते समय हमें अनुभव का प्रसंग मल नहीं जाना चाहिये। श्री ग्ररविन्द ने श्रनुभव का विश्लेषण करने श्रौर विभिन्न अनुभवों के लिये पृथक्-पृथक् प्रत्यय बनाने में पर्याप्त सावधानी रखी है परन्तु साथ ही हमें उनका ग्रधिक कठोरता से प्रयोग करने के विरुद्ध सदैव चेता-वनी भी दी है। प्रत्ययों को सत्य के नित्य प्रगतिशील अनुभव के समभने के गति-शील साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिये।

श्री ग्ररिवन्द के दर्शन में परब्रह्म पर द्वन्द्वात्मक प्रणाली से नहीं पहुँचा गया है। निरपेक्ष को जानने का एकमात्र मार्ग सदैव गहन, विस्तृत ग्रीर वृहत होने वाला ग्राध्यात्मक ग्रनुभव ही है। निरपेक्ष का उच्च दर्शन एक स्वीका रात्मक दर्शन होना चाहिये क्योंकि निरपेक्ष सब कुछ है ग्रीर सब कुछ निरपेक्ष में है। प्रत्येक संबोधि, चाहे वह कितना भी एकांगी क्यों न हो, ग्रपना सत्य रखता है ग्रीर इस कारण किसी भी संबोधिजन्य ग्रनुभव पर ग्राधारित कोई भी दर्शन एकदम बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। "विवाद तो एकमात्र उन लोगों से है

३१. श्री ग्ररविन्द : द एडवेन्ट, संख्या ११, अंक २, पृष्ठ २२

३२. वही

३३. "हमको, जो कुछ हम देखते हैं, उसका यथा शक्ति ग्रच्छा वर्णन करना चाहिये परन्तु जो कुछ दूसरे देखते या कहते हैं उसका प्रतिवाद करने की श्रावश्यकता नहीं है बल्कि हमें जो कुछ उन्होंने देखा या कहा है उसको श्रपनी व्यवस्था में स्थान देकर उसकी व्याख्या करनी चाहिये।" श्री श्ररविन्द : वही, पृष्ठ २१

## ७४ श्री भ्रविनद का सर्वाग दर्शन

जोिक ग्रसीम को ग्रपनी सीमित पकड़ में बाँधना चाहते हैं। श्री ग्ररिवन्द के ग्रनुसार "ग्रद्धैत सत्य है क्योंिक ग्रनेक केवल एक की ग्रिमिक्यित मात्र हैं, विशिष्टाद्वैत सत्य है क्योंिक प्रत्यय नित्य हैं ग्रीर प्रभिव्यक्त होने से पूर्व मी ग्रिमिक्यक्त हो चुके होंगे ग्रीर फिर भी ग्रिमिक्यक्त होंगे। ग्रनेक एक में नित्य हैं केवल वे कभी-कभी ग्रिमिक्यक्त हैं ग्रीर कभी-कभी ग्रनिक्यक्त। द्वैत सत्य है क्योंिक यद्यपि एक दृष्टिकोग्रा से एक ग्रीर ग्रनेक सदैव ही ग्रीर तात्विक रूप से एक ही हैं परन्तु दूसरे से प्रत्यय ग्रपनी ग्रिमिक्यक्ति में उस बुद्धि से सदैव ही भिन्न होता है जिसमें कि वह ग्रिमिक्यक्त होता है। " निरपेक्ष के एक यथार्थ दर्शन को सभी ग्रन्य दर्शनों के लिये स्थान पाना चाहिये। जैसे विज्ञान में वैसे ही दर्शन में ग्रिमिक क्यापक सिद्धान्त ही ग्रीक उत्तम होता है जोिक ग्रन्य सिद्धान्तों की क्याख्या करता है ग्रीर उनका उत्क्रमण् भी करता है।

श्री ग्रारिवन्द का दर्शन न तो ग्रन्थ श्रद्धायुक्त है ग्रीर न ग्रज्ञे यवादी। उसके अनुसार परब्रह्म न तो पूर्ण्तया ज्ञात ही है ग्रीर न पूर्ण्तया ग्रज्ञात। जैसे-जैसे हम ग्रप्ते ग्रनुमन में बढ़ते हैं हम परब्रह्म को ग्रधिकाधिक जानते जाते हैं। इसी कारण दर्शन में व्यवस्था बनाना ग्रदार्शनिक है। कोचे, बगंसा, व्हाइटहैड ग्रीर ग्रन्य के समान श्री ग्ररिवन्द ने ज्ञान को उन्मुक्त ग्रीर विकासमान छोड़ दिया है ग्रीर उसको एक बन्द तथा कठोर व्यवस्था में सीमित नहीं किया है। वह एक व्यवस्थाकार नहीं है बल्कि एक दृष्टा है, सदैव ग्रधिकाधिक सर्वांग ग्रनुमव के लिये प्रयत्नशील ग्रीर पदैव निरीक्षण, परीक्षण, गुलना, उन्नित ग्रीर परिवर्तन तक के लिये सन्नद्ध है। अप उदारता ग्रीर सहिष्णुता की प्रवृत्ति श्री ग्ररिवन्द के दर्शन के विशेष गुण हैं। उसका दृष्टिकोण एक गतिशील ग्रीर सदैव ज्ञान में ग्रागे बढ़ता हुग्रा दृष्टिकोण है। उसमें कभी भी निरपेक्ष को पूर्ण्तया पकड़ पाने का दावा नहीं किया गया है। दर्शन में निरपेक्ष ज्ञान पर ग्रधिकार के दावे की ग्रपेक्षा खोज ग्रीर निष्कपटता, धैयं ग्रीर पथ पर बढ़ने का सतत् प्रयत्न ही ग्रधिक महत्वपूर्ण है। एक सच्चा दर्शनिक ज्ञान का प्रेमी है, उसका पूर्ण ग्रधिकारी कभी नहीं।

३४. श्री घरविन्द, द ग्राइडियल ग्राॅव कमैयोगिन, पृष्ठ ५४-५५

३५. भ्रनिल बरन राय द्वारा नोट की हुई एक वार्ता में श्री श्ररिवन्द ने कहा था "श्रपनी साधना की एक अवस्था में मैंने समस्त बौद्धिक सत्य को असत्य श्रमुभव किया। सब फिर मैंने जाना कि वे श्रपूर्ण सत्य थे। श्रव मैं उन सत्यों को उनके यथार्थ स्थान पर रखने को स्थित में हूं। मैंने पहले अनेक चीजें लिखी हैं जिनको कि मुभे क्षव परित्याग या संगोधन करना चाहिये।

— मवर इण्डिया, श्रगस्त १६४२

# ग्रातमा ग्रौर वैयक्तिकता

"जो कुछ है वह है श्रीर वह जो कुछ है उस सब से श्रधिक है श्रीर हम स्वयं, यद्यपि हम जानते नहीं, उसके सत् के सत् हैं, उसकी शक्ति की शक्ति हैं, उसकी चेतना से निमृत एक चेतना से चेतन हैं। हमारी मर्त्य सत्ता तक उसके तत्व में से बनी है श्रीर हमारे श्रन्दर एक श्रमर्त्य है जोकि सनातन प्रकाश श्रीर श्रानन्द की चिन्गारी है।"

अब तक हमने एकता और एक के रूप में निरपेक्ष का विवेचन किया है। अब हमको अनेक और विविधता के पहलू की परीक्षा करनी चाहिये क्योंकि वह भी उतना ही ग्रावश्यक है। संबोधि द्वारा श्रत्यधिक निश्चित ग्रौर हमारे ग्रत्यन्त निकट होने पर भी श्रात्मा के स्वभाव को जानना सबसे कठिन रहा है। कुछ उसको शरीर के रूप में जानते हैं अन्य जीव के रूप में तथा श्रीर मी अन्य मानस के रूप में । बहुत से ग्रात्मा का ग्रहंकार से तादात्म्य कर देते हैं, दूसरे उसकी पंच कोषों के परे एक काल्पनिक केन्द्र मानते हैं। इसी प्रकार इस विषय में भी अनेक मत हैं कि म्रात्मा स्थिर है म्रथवा गतिशील, विशेष है म्रथवा विश्वगत, यथार्थ व्यक्ति है, अथवा निरपेक्ष की एक छायामात्र । इस प्रकार वैयक्तिकता (Individuality) की समस्या ग्रात्मा की समस्या से ग्रत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। बहुत से विचारक ग्रात्मा का ग्रस्तित्व तो मान लेते हैं परन्तु उसमें कोई वैयक्तिकता नहीं मानते । दूसरे उसकी बैयक्तिकता के पीछे किसी स्थायी ग्रात्मा को न मानकर व्यक्ति की यथार्थता को मानते हैं। व्यक्ति की यथार्थता नीति ग्रौर धर्म की एक श्रावश्यक मान्यता है। व्यक्ति का परित्याग नीति तथा घर्म क बहिष्कार है। इस प्रकार के दर्शन में स्वयं दार्शनिक के लिये कोई स्थान नही रहता श्रीर इस प्रकार का दुष्टिकोण विचार की भ्रन्तःस्थ द्वन्द्वात्मक गति के कारण भ्रपने विरोधी को उत्पन्न करता है। निरपेक्षवादियों के विरुद्ध व्यक्तिवादी और एकेश्वरवादी

१. द सिन्थेसिस ग्रॉव योग, प्रथम विश्वविद्यालय संस्करण, पृष्ठ २७६

# ७६ श्री श्ररविन्व का सर्वांग दर्शन

कभी-कभी विश्वमय को खोकर भी श्रद्वितीयों की एकात्मता (Identity of Indiscernibles की स्थापना के लिये बहुतत्ववादियों का साथ देते हैं। इस प्रकार श्रात्मा श्रीर वैयक्तिकता की प्रकृति की ज्ञानात्मक, श्राध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक श्रीर धार्मिक इत्यादि श्रनेक दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। एक यथार्षक्ष में सर्वांग दर्शन को इन सभी पहलुश्रों पर विचार करना चाहिये। प्रस्तुत श्रष्ट्याय की यही विषय वस्तु है।

# परिवर्तनशील म्रात्मा का सिद्धान्त

श्रनेक दार्शनिकों ने श्रात्मा को एक परिवर्तनशील श्रृंखला श्रथवा श्रात्मतत्व को एक ग्रस्थिर गुएा माना है। ह्यू म, जेम्स, न्याय वैशेषिक दार्शनिकगएा, बौद्ध विद्वान, रामानुज श्रौर बैंडले इत्यादि एक परिवर्तन सिहत नित्य चेतना के श्रस्तित्व में विश्वास नहीं करते। रामानुज के श्रनुसार ज्ञान नित्य नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो वैसा ही प्रतीत होना चाहिये था परन्तु हम प्रत्यक्ष ज्ञान को एक कालात्मक घटना के रूप में पाते हैं। करणाद के श्रनुयायी इस मत को मानते हैं कि चेतना श्रायन्तुक है क्योंकि यदि श्रात्मा एक नित्य चेतना होती तो वह गम्भीर निद्रा श्रौर मूच्छी में भी चेतन रहती। फिर जेम्स के श्रनुसार श्रात्मा एक चेतना की घारा है जिसमें कि विभिन्न क्षरा एक दूसरे से सहानुभूतिपूर्वक संयुक्त हैं श्रौर अपने तत्व को श्रपने श्रनुगामी क्षरा को दे देते हैं। इस प्रकार चेतना 'च' विषय 'व' के प्रत्यक्ष को श्रनुगामी चेतना 'च' को दे देती है जो कि स्वयं 'व'' विषय को जानती हैं। इस प्रकार 'च' के सम्मुख 'व' श्रौर 'व'' दोनों श्रवस्थाएँ उपस्थित होकर परि-वर्तन का ज्ञान उत्पन्न करती हैं। गुजरते हुये विचार के परे कोई स्थायी ग्रात्मा नहीं है। गुजरता हुशा विचार ही एकमात्र विचारक है।

# धात्मा का ज्ञानात्मक महत्व

परन्तु इस प्रकार का सिद्धान्त आत्मा का ज्ञानात्मक महत्व मुला देता है। संप्रत्यक्ष की संश्लेषणात्मक एकता, जैसा कि कान्ट ने आत्मा को कहा है, जोिक संबोधि के रूपों द्वारा आने वाले और प्रज्ञा में भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित छिन्न भिन्न अनुभव को एक सूत्र में बांव सके, समस्त ज्ञान की एक आवश्यक शर्त है। परिवर्तन की समस्त चेतना एक अपरिवर्तनीय चेतना पर निर्मर है। चेतना की एक घारा स्वयं परिवर्तनशील क्षणों की चेतना नहीं पा सकती। जेम्स के अनुसार एक अचेतनता की मूर्च्छा से जगा हुआ व्यक्ति मूर्च्छा के पूर्व और पश्चात् की अवस्था में कोई अन्तर अनुभव नहीं करता। ये दोनों अवस्थाएँ कमबद्ध प्रतीत

२. "नित्यम चेत् संवेदनम स्वतः सिद्धम, नित्यमित्यैव प्रतीत्येन न च तथा प्रतीत्यते।" --श्री भाष्य

३. शांकरभाष्य २,३,१८

होती हैं। उनका अन्तर केवल समय बीतने के विषयगत लक्षा से अनुमान द्वारा ज्ञात होता है। परन्तु यह समभना किवन है कि पीटर और पॉल का निद्रा के पूर्व का अनुभव इतने अन्तर के पश्चात् भी किस प्रकार उनकी निद्रा के पश्चात् की चेतना पर चला गया। इस प्रकार का तथ्य केवल एक स्थायी आत्मा की उपस्थिति से समभाया जा सकता है। समस्त विकास चेतना के लिये विकास है। आत्मा ही वह नित्य विषय है जिसके द्वारा कोई भी विषयी-विषय अथवा विषय-विषय सम्बन्ध बुद्धिग्राह्य हो सकता है। वह समस्त वर्गों के परे है क्योंकि जैसा कि कान्ट कहता है वह समस्त वर्गों का श्रोत है। वह नित्य उपस्थित है।

# टी॰ एच० ग्रीन का सर्वप्रत्ययवाद

ग्रीन के अनुसार "जगत में अनेक की एकता में उन अनेक की एक मानस के सन्मुख उपस्थिति सम्मिलित है जिसके लिये और जिसकी किया के द्वारा वह एक सम्बन्धित पूर्णं है।" वह है विश्वमय श्रयवा निरपेक्ष मानस। हमारी चेतना "विश्व चेतना" का केवल एक "सीमित प्रकार" है। व्यक्तिगत मानस और वस्तूएँ निरपेक्ष के प्रकार मात्र हैं। ग्रीन मानव में दो तत्व मानता है—नित्य अपरिवर्तनीय चेतना का आध्यात्मिक तत्व और प्राकृतिक तत्व जिससे कमबद्ध परिवर्तनशील अनुभूतियाँ अथवा ऐन्द्रिक अनुभव उत्पन्न होते हैं। परन्तू दोनों ही समान रूप से विश्वमय मानस के परिवर्तनशील प्रकार मात्र माने गये हैं। समस्त विश्व अमूर्त सम्बन्धों से बना है और उसमें मुक्त व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं है। विश्व और व्यक्तियों को इस प्रकार अमूर्त्त सम्बन्धों की व्यवस्था मात्र बना देने के ग्रीन के प्रत्ययवाद के विरुद्ध एस० ऐलिग्रोटा ने यथार्थ ही कहा है "चैत्य तथ्य में सहज रूप में अनुभव किया हुआ कुछ ऐसा है जिसको कि द्वन्द्ववाद का कोई भी प्रयत्न प्रत्ययजनित सम्बन्धों की व्यवस्था से कभी भी एक रूप नहीं कर सकता। संवेदनाएँ, अनुभूतियाँ, आवेग, प्रवृत्तियाँ तथा संकल्प जैसे कि वे मानव व्यक्तित्व की मूर्त्तता में दिये गये हैं एक व्यक्तिगत पहलू रखते हैं जो पहले से नहीं देखा जा सकता।" अपने सुक्ष्म ज्ञानात्मक विश्लेषण द्वारा ग्रीन विषयी-विषय सम्बन्ध को विषय-विषय सम्बन्ध से मिला देता है।

# श्रद्धंत मत

ं शंकर का आत्मा का सिद्धान्त ग्रीन से विशेषतया इस अर्थ में श्रागे है कि वह उसका ज्ञानात्मक विश्लेषणा देते हुये भी प्राचीन वेदान्त की परम्परा में आत्मा

४. विलियम जेम्सः प्रिन्सीपुल्स ऑव साइकॉलॉजी, भाग १, पृष्ठ २३७-द

प्. ऐिलओटा, एस॰ : आइडियलिस्टिक रिएक्शन अगेन्स्ट साइन्स,पुष्ठ ६६

की परम प्रकृति को मानता है। ग्रीन के विरुद्ध यह एक ग्रीर तो सर्वविषयवाद (Panobjectivism) को और दूसरी ग्रोर सन्देहवाद (Agnosticism) को बचा जाता है। ग्रात्मा विषय नहीं है परन्त फिर भी "ग्रन्त:स्थ ग्रात्मा के साक्षात्कार की सहजता के कारए।" ज्ञेय है। वह भाषार रूप चेतना है भ्रीर स्वयं भ्रपना विषय नहीं हो सकती । वह स्वयं-सिद्ध, नित्य, अपरिवर्तनीय, न तन, न मन, न प्राण है। व्यक्तिगत वस्तुयों की चेतना अस्थायी ग्रौर परिवर्तनशील है परन्तु हमारी सत्ता की चेतना नित्य है। वह सदा ही मुक्त और अशरीर, विम्, तटस्य, अविभनत और सब प्रकार की कियाओं से विहीन है। शंकर आत्मा में विकास नहीं मानता । सुरेश्वर के अनुसार आत्मा 'अविकारी' है । आत्मा का विकास श्रथवा परिवर्तन जल में लकड़ी के टेढ़ेपन के समान भ्रमात्मक है। इससे श्रद्धीत-वादी परिवर्तन, काल स्रीर संभूति को स्रसत्य मानने लगते हैं। शंकर ने विविधता में सत्य का निषेध किया है। जीव एक ब्रह्म के केवल प्रतिविम्ब मात्र हैं जोकि लोहे के समान अपरिवर्तनीय है। शंकर ने कहा है कि नित्य चेतना भ्रम के विभिन्न रूपों में श्रमिव्यक्त होती है। <sup>१०</sup> क्योंकि वह मायावंचनादि में कूटस्थ है। <sup>११</sup> सुरेश्वर के अनुसार कटस्य काल में स्वयं की अभिव्यक्ति करने वाला कालातीत साक्षी है। परन्तु इसका यह प्रर्थ नहीं है कि बंडले के समान शंकर निरपेक्ष में प्रतीतियों की सत्यता को मानता है। प्रतीतियाँ केवल ब्रह्म पर ग्रारोपमात्र हैं। शंकर के श्चनुसार प्रपञ्चात्मक जगत असत्य है परन्तू उसका आधार सत्य है। "इदम्" से ब्रह्म स्वयं अभिन्यक्त होता है। १२ 'क्या' इदं पर एक आरोपमात्र है। अनेक की सत्ता ग्रविद्या के ही कारण है। मानव जीवन ग्रज्ञान मात्र है।

परन्तु यह समभाना कठिन है कि इस तरह के दर्शन में स्वयं दर्शन, दार्श-निक, ग्रथवा मोक्ष इत्यादि की सत्यता कैसे मानी जा सकती है। प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाने के विरुद्ध शंकर द्वारा श्रनेक तर्क दिये जाने पर भी शून्यवाद उसके मत का तार्किक परिएगम है। उसके दर्शन में मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को तर्क की वेदी पर बलिदान कर दिया गया। श्री श्ररविन्द का इस मत के विरुद्ध विद्रोह व्यावहारिक मूल्यों की प्रतिरक्षा नहीं है बल्कि हमारी सर्वोच्च श्राध्यात्मिक श्राकांक्षाश्रों, मानव के भविष्य को लेकर है। शंकर के दर्शन में स्वयं शंकर के लिये कोई स्थान नहीं है, न ही उसमें नीति श्रथवा धर्म के लिये कोई स्थान है क्योंकि नीति

६. अपरोक्षत्वाच्य प्रत्यगातम प्रसिद्धेः, — शांकर भाष्य

७. भगवद्गीता, शांकर भाष्य, २,१६

द. नैष्कर्म्यसिद्धि २,८,४

क्टविनिर्विकारेण स्थितः क्टस्थ उच्यते, — पंचदशी ६,२२

१०. भ्रनेक माया वंचनादि प्रकारेण स्थित: कूटस्थः — गीता, शांकरभाष्य १५,१७

११. क्ट: माया वंचना, जिह्यता कुटिलता, क्टे स्थितः, - वही

१२. "इदन्तया ब्रह्म सर्वेव रूप्यते", - विवेक चूड़ामणि, २३८

संकल्प की स्वतन्त्रता को मानकर चलती है ग्रौर धर्म स्वतन्त्र व्यक्ति का कार्य है। उसमें मानव की सामाजिक प्रकृति से सम्बन्धित सभी बातों का महत्व समाप्त हो जाता है, सभी मूल्यों का एक परम मूल्य में निषेध हो जाता है जोिक सर्वांग न होने के कारण सभी का तिर्ष्कार करता है। शंकर द्वारा मक्तिमय रचनायें किये जाने पर भी धर्म उसके दर्शन पर ग्राश्रित नहीं हो सकता क्योंकि उसमें व्यक्ति सद्वस्तु का एक प्रतिबम्ब मात्र है ग्रौर ईश्वर केवल एक प्रपञ्च। शंकर ने अनुभव के केवल एक पहलू पर एकांगी बल दिया है। परन्तु परिवर्तन, विकास, विविधता ग्रौर संभूति का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

## ब्रेडले ग्रीर बोसान्के

शंकर के समान बैंडले यह मानता है कि पूर्ण गतिहीन होता है श्रीर समस्त विचार श्रीर संसार की वस्तूयें श्रात्म विरोधी श्रीर इस कारण प्रपञ्चमात्र हैं। परन्त शंकर के विरुद्ध ब्रैंडले निरपेक्ष में प्रतीतियों के सत्य को स्थिर रखने को उत्सुक है यद्यपि यह समभना कठिन है कि जब आत्मा और व्यक्तित्व दोनों का ही निषेध कर दिया गया है तब यह कैसे संभव है। सच तो यह कि बैडले स्वयं यह कठिनाई अनुभव करता है भ्रौर "जैसे तैसे" का सहारा लेता है क्योंकि उसके पास प्रतीतियों को यथार्थ ठहराने का और कोई भी साधन शेष नहीं रहता। 18 इसी प्रकार ग्रात्मा को बनाने वाली घाटी के रूप में इस जगत के कीटस के वर्णन में म्रास्था रखने वाले दार्शनिक बोसान्के ने भी एक ऐसा मत प्रस्तृत किया है जो मायावाद से बहुत भिन्न नहीं है। उसके अनुसार सीमित आत्माओं की रूपात्मक विविधता दुर्वेलता के कारएा है ग्रीर उनकी सीमितता के ग्रनुरूप है। वह व्यक्ति को निरपेक्ष में इसलिये एक सदस्य नहीं मानता क्योंकि इससे यह माना जा सकता है कि वह पृथक् रूप से ग्रौर ग्रापेक्षिक स्वतन्त्रता के साथ निरपेक्ष की एक स्थायी विमिनत है। खिड़िकयों के चौखटे के श्रपने प्रसिद्ध उदाहरए। में ब्रैडले ससीम व्यक्तियों की भ्रमात्मक प्रकृति को सिद्ध करता है। संमवतः रहस्यमय ग्रनुभव के . ग्रर्थ में ब्रैडले ग्रौर बोसान्के ने ससीम ग्रात्माग्रों के ब्रह्म में रूपान्तर, विलयन ग्रौर ग्रन्तर्ध्यान होने पर जोर दिया है परन्तु यदि ऐसा भी है तो भी यह नहीं भूलना चाहिये कि रहस्यवादी अनुभव सत्य का केवल एक पहलू मात्र है। फिर यदि रहस्यवादी अनुभव धार्मिक अनुभव का सार भी है तो भी वह यथार्थ व्यक्ति नहीं बल्कि परिवर्तनशील ग्रहंकार को ही खोता है क्योंकि व्यक्ति तो उतना ही यथार्थं है जितना ब्रह्म। बैडले ब्रात्मा को प्रपञ्चमात्र समभकर छोड़ देता है। यह भूल ही उसंकी सम्बन्ध और सम्बन्धित तत्वों की कठिनाइयों के लिये उत्तर-

१३. "प्रत्येक वस्तु जो कि दिखाई पड़ती है 'जैसे-तैसे' इस प्रकार सत्य है कि स्वानुकूल हो जाय।"
— ब्रैंडले एफ० एच० एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ १२३

#### प० श्री धरवित्व का सर्वांग दर्शन

दायी है। जैसा कि प्रो० एस० ऐलिक्रोटा ने कहा है, "विषयी की नित्य उपस्थिति के अित्रिक्त और कुछ भी दो पदों के बीच की खाई को नहीं भर सकता और न बुद्धि को एक पूर्वगामी जिसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और एक अनुगामी जोकि अभी अस्तित्व में आना है, के बीच के सम्बन्ध को समक्षते योग्य बना सकता है।"

# व्यक्तिवादी भ्रौर एकेव्वरवादी मत

निरपेक्षवादियों के विरुद्ध, व्यक्तिवादी ग्रीर एकेश्वरवादी तथा नैतिक ग्रीर धार्मिक मुल्यों के समर्थक दार्शनिकगए। व्यक्ति की निरपेक्ष यथार्थता को मानते हैं। प्रो॰ प्रिंगिल पंटीसन ने मानव मूल्यों की ब्रैडले ग्रीर बोसान्के द्वारा ग्रवहेलना के विरुद्ध विद्रोह किया है। मानव ईश्वर के लिए उतना ही ग्रावश्यक है जितना कि ईश्वर मानव के लिये। १५ सीमित केन्द्र तत्व में अपरिमित रूप से कम वना सकते हैं परन्तु सत्ता में नहीं। वे रूप में भिन्न हैं क्योंकि वे सत्य में भी ऐसे ही हैं। प्रिंगिल पैटीसन लाइबनित्ज के साथ समस्त सत्ता के ग्रावश्यक सत्य के रूप में श्रद्धितीयों की एकात्मता के नियम को मानता है। जैसा कि रामानूज ने कहा है अनेक एक की आत्माभिव्यक्ति, विशेष और प्रकार हैं। सीमित अथवा असीम का एक अपृथक् विशेष है जोकि अपने समस्त परिवर्तनों में ईश्वर द्वारा नियन्त्रित होकर भी यथार्थ और नित्य है। ग्रात्मा का बहुत्व सूख ग्रीर दु:ख के वितरएा से ही स्पष्ट है। रामानज और प्रिन्गिल पैटीसन दोनों ही इस तथ्य पर जोर देते हैं कि सीमित व्यक्ति की सत्ता पारमाथिक दृष्टिकीए। से भी उतनी ही यथार्थ है जितनी की व्यावहारिक दिप्टकोएा से। यह ग्रागे नैतिक ग्रौर घामिक मुल्यों के विषय में सिद्ध किया गया है। सीमित व्यक्ति केवल विशेषगात्मक नहीं बल्कि तत्वा-त्मकभी है। इस प्रकार की व्यक्ति की यथार्थता को मानने में प्रिगिल पैटीसन रामा-नुजसे कहीं ग्रागे है। निरपेक्षवादियों के विरुद्ध उसने यह संकेत किया है कि वस्तुएँ एक दूसरे के विशेषणा नहीं हैं। शंकर के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भ्रम की सत्ता तक, किसी ऐसे व्यक्ति को यथार्थ मानने पर ही रह सकती है जिसको कि भ्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक तात्विक सत्ता होनी चाहिये "ग्रस्तित्व में रहने का ग्रर्थं है गुणों का विषय होना, एक स्वभाव रखना।" पदि व्यक्ति केवल दैवी जल के प्रवाह के नल अथवा फ़ौवारे की टोटियाँ मात्र है तो न कोई

१४. एलिग्रोटा, एस॰ : ग्राइडियलिस्टिक रिएक्शन अगेन्स्ट साइन्स, पृष्ठ १०८

१५ तुलना की जिये — "क्या स्वर्ग मानव को चाहता है, इस प्रश्न के लिये उत्तर यह है कि यदि स्वर्ग उसको न चाहता होता तो वह स्वर्ग को न चाहता।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द : दिलीप कुमार राय : एमंग द ग्रेंट, पुष्ठ ३०३

<sup>9</sup>६. प्रिंगिल पेटीसन, बाइडिया ब्रॉव गॉड, पृष्ठ २८२

सृष्टि है, न यथार्थ भेद धौर न रहस्य। श्रात्मा विश्व को अपने सीमित केन्द्र से देखती है। नैतिकता में संकल्प की स्वतन्त्रता अनिवार्य है जिसके बिना हम यंत्र मात्र से अधिक नहीं हैं।

परन्तु प्रिंगिल पैटीसन का मत भी एकांगी ही है। उसके स्वीकारों में उसका महत्व है परन्तु उसके नकार उसको दूसरे छोर पर ले जाते हैं क्योंकि एकता उतनी ही यथार्थ है जितनी विविधता। व्यक्ति निरपेक्ष का ग्रंश, विशेष ग्रथवा प्रकार उतना श्रधिक नहीं है जितना कि वह उसकी प्रतीति है। श्रवयवीय (Organic) सम्बन्ध निरपेक्ष के रहस्यों की व्याख्या नहीं कर सकता। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, "नित्य, विश्व में सार्वभौम श्रौर उसके जीवों में व्यक्ति रूप में ग्रात्मा, ये सब चीजों वह एक साथ हो सकता है; वह चेतना को भी उनमें से किसी में भी प्रकृति के कार्य को त्यागने, शासन करने ग्रथवा प्रत्युत्तर देने को स्थापित कर सकता है, ग्रन्थों को उसके पीछे ग्रथवा उससे दूर रख सकता है, स्वयं को एक शुद्ध नित्यता, ग्रात्म-निर्मर सार्वभौमिकता ग्रथवा विशेष व्यक्तित्व के रूप में जान सकता है।"

# श्री प्ररविन्द का सर्वांग मत

#### यथार्थ व्यक्ति

श्री ग्ररिवन्द के अनुसार "मानव, वैयक्तिक ग्रीर सामाजिक अनुमव तथा विश्व में ग्रात्मामिव्यक्ति के लिये, मन, जीवन श्रीर शरीर को प्रयोग करने वाला एक ग्रात्मा है।" सिन्वदानन्द ग्रात्मामिव्यक्ति के ग्रानन्द के लिये स्वयं ससीम में ग्रवरोहण करता है। ग्रात्मा ग्रीर निरपेक्ष एक हैं। इस प्रकार श्री ग्ररिवन्द के सर्वांग निरपेक्षवाद में व्यक्ति उतना ही यथार्थ है जितना कि विश्वमय ग्रथवा सर्वातिशायी। इस प्रकार का मत एक पूर्ण स्वीकार ग्रीर एक तीन्न नकार की दोनों ग्रति से बचा रहता है। व्यक्ति न तो छाया मात्र है ग्रीर न देवी सत्ता से पृथक् रहने वाला। वह यथार्थ है परन्तु निरपेक्ष में यथार्थ है। विभक्तकारी प्रवृत्ति "मौलिक ग्रज्ञान" की ग्रीर ले जाती है। मृष्टि के दृष्टिकोण से ब्यक्ति वेतना शक्ति का केन्द्र बिन्दु है। "ब्यक्ति समस्त विश्वमय चेतना का केन्द्र है।" सर्वांग ज्ञान व्यक्ति के उन्मूलन में नहीं समाप्त होता क्योंकि चेतना शक्ति की यह एकाग्रता एक भ्रम नहीं बल्कि एक यथार्थ प्रयोजनमय किया, शक्ति की सन्विदानन्द में

१७. श्री अरविन्द : सिन्येसिस ग्रॉव योग, पृष्ठ७१७-१ द

१८. बही, पृष्ठ, ७१३

१६. श्री अरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ४४१

२०. वही, भाग १,पृष्ठ४४,

अपने आदिम गृह में वापसी की प्राप्ति है। प्रकृति मानव में आत्म चेतन हो जाती है। व्यक्ति में देवत्व की अमिन्यक्ति प्रकृति के अपने श्रोत की ओर लौटने की शतं है। चेतना शक्ति विस्तार और एकाग्रता के द्वारा उत्पत्ति करती है। विश्व असीम देशकाल में निरपेक्ष का विस्तार है, व्यक्ति देशकाल की सीमाओं में उसकी एकाग्रता है। व्यक्ति में प्रकृति पुरुष को देखने के लिये पीछे लौटती है, विश्व आत्मा की खोज करता है, ईश्वर के पूर्णत्या प्रकृति बन जाने से प्रकृति उन्नति करते हुए ईश्वर बनने की चेष्टा करती है। व्यक्ति यथायं है और विश्वमय से एकता में भी रहता है। मानव का घ्येय देवी सत्ता की अमिन्यक्ति के लिये अपने को विश्वमय और निर्वेयक्तिक बनाना है। परन्तु फिर, चेतना की सर्विधिक विस्तृत विश्वमयता पर पहुँचने पर भी उसको अपना व्यक्तित्व अक्षुण्या रखना है। उन्मूलन अहंकार का होना है। व्यक्ति निरपेक्ष के समान नित्य, समस्थित नहीं बल्कि उसमें और उसके द्वारा स्थित एक पारमार्थिक सद्वस्तु है।

श्री ग्ररविन्द के अनुसार परम सद्वस्तु तात्विकता, सार्वमौमिकता श्रौर वैयक्तिकता की त्रिविध सत्ता में भ्रभिव्यक्त होने वाली एक एकता है। परन्तु यह एकता भ्रवयवीय नहीं बल्कि उससे भ्रधिक गहन है। यह एक भ्राष्यादिमक सम्बन्ध है जो कि उपनिषद के इस प्रसिद्ध कथन में स्पष्ट है कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है श्रौर फिर भी पूर्ण दोष रह जाता है। व्यक्ति विश्वमय से सम्बन्धित है श्रौर उसके बिना नहीं रह सकता भ्रौर विश्वमय सर्वातिशायी से सम्बन्धित है जोकि अपने को व्यक्ति और विश्वमय के द्वारा प्रगट करता है। जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है, ''क्योंकि विशेष ग्रथवा व्यक्ति की इसके ग्रतिरिक्त कोई ग्रात्म सत्ता कोई सत्य, कोई प्रामािएाक शक्ति नहीं कि वह देवी सत्ता, ज्ञान, संकल्प, शक्ति श्रीर उसका श्रानन्द ग्रमिव्यक्त करता है जोकि समस्त विश्व का उत्क्रमण करता है जिसने कि अपनी सत्ता के एक छोटे अंश अथवा अपनी चेतना की एक किरएा-मात्र से इन समस्त जगतों को उत्पन्न किया है।" इस प्रकार बैडले के समान श्री भ्ररिवन्द का भी यह विश्वास है कि विश्वमय व्यक्ति है, परन्तु फिर वेदान्त की परम्परा में श्री ग्ररविन्द ग्रात्मा को समान रूप से यथार्थ ग्रौर यथार्थ रूप में व्यक्ति मानता है। मैक्टेगार्ट की 'ब्रात्माग्रों की एक एकता' को निरपेक्ष श्रात्मा कहने की समस्या बुद्धि की कठोरता के कारण है। मानस व्यक्तिगत पूर्णों से बने एक पूर्ण की संभावना पर विश्वास नहीं कर सकता परन्तु यही तो चेतना का नियम है। पूर्ण व्यक्ति विश्वमय व्यक्ति है क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तमी पूर्ण हो सकता है जबकि हम विश्वमय को भ्रपने में ले लें भौर उसका उत्क्रमण भी करें।

२१. श्री अरविन्द : ग्राइडियल एण्ड प्रोग्रेस, पृष्ठ १६-१७

व्यक्ति को बहुधा ग्रहंकार माना गया है श्रीर उसकी श्रतिशयता को व्यक्तित्व का विनाश । परन्तु ग्रहंकार ग्रधिक से ग्रधिक जीवन के व्यवहािक पहलू के लिये एक केन्द्र मात्र है। उसके पीछे है पुरुष, यथार्थ व्यक्ति जोकि उसको बनाता, साधता और फिर भी उसका उत्क्रमण करता है। इस प्रकार श्रहंकार की श्रनित्यता श्रौर श्रात्मा की नित्यता पूर्णतया श्रविरुद्ध है।<sup>२२</sup> विविधता देवी सत्ता में यथार्थ है। पृथक्करण एक श्रौर भी घनिष्ठ एकता का साधन है। ईश्वर मानव में है और मानव ईश्वर में। व्यक्ति अपने में ही सर्वातिशायी को रखता है। वह दैवी सत्ता से एक होते हुए भी उसको संसार में भोग सकता है। हम ईश्वर से रहस्यमय एकता रख सकते हैं और फिर भी उसकी एक अन्य के समान पूजा ग्रीर भिनत भी कर सकते हैं। यह सब सीमित बुद्धि को विरोधामास सा लगता है क्योंकि जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, बुद्धि में तीन प्रकार के दोष है " निरपेक्ष ग्रौर सापेक्ष के बीच एक ग्रनुलंघनीय खाई बनाने की भूल, व्यभिचार के नियम को ग्रविक सरल ग्रौर कठोर बनाने तथा श्रविक दूर तक ले जाने की भूल, उन वस्तुत्रों की उत्पत्ति को काल के माप से जाँचने की भूल जिनका उद्गम श्रौर प्रथम निवास कालातीत में है।" ये मौलिक कठिनाइयाँ हैं जोकि उन सिद्धान्तों के मूल में हैं जिनका हमने अभी तक विवेचना किया है। दोहरी ग्रात्मा

श्री श्ररिवन्द के अनुसार मौतिक, प्राणात्मक श्रीर मानसिक प्रत्येक श्रन्य तत्व के समान ग्रात्मा भी दोहरी है। एक बाह्य मानस है श्रीर एक तलवर्ती मानस, एक बाह्य जीवन है श्रीर एक प्रच्छन्न शिव्त, एक भौतिक शरीर है श्रीर एक सुक्ष्मतर भौतिक सत्ता है। इसी प्रकार हममें एक दोहरा चैत्य तत्व भी है; बाह्य कामनामय श्रात्मा (Desire Soul) जोिक हमारी प्राणात्मक वासनाश्रों, उद्धेगों, सौन्दर्य की श्रनुभूतियों श्रीर ज्ञान, शिवत तथा श्रानन्द की मानिसक खोज के पीछे है श्रीर एक प्रच्छन्न चैत्य ग्रात्मा जोिक चैत्य सत्ता के बाह्य रूप के पीछे हमारी यथार्थ श्रात्मा है। यह बाह्य रूप हमारी श्रहंकारात्मक सत्ता का श्राधार है जबिक तलवर्ती तत्व हमारे विस्तृततर श्रीर यथार्थ व्यक्तित्व को बनाता है। इनमें मानव विश्वमय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध में श्राता है। हमारी शारीरिक, प्राणात्मक श्रीर मानसिक सत्ता को पृथक् करने वाली मोटी दीवारें, हमारे तलवर्ती तन, प्राण श्रीर मानस के उनके विश्वमय रूपों से पृथक्करण श्रीर सम्बन्ध के भीने माध्यम बन जाते हैं। परन्तु हमारी बाह्य श्रात्मा श्रहंकार की दीवारों में बन्द है

२२. "अतः व्यक्ति अस्तित्व रखता है यद्यपि वह तुच्छ विभक्तिकारी महंकार का उत्क्रमण करता है, विश्वमय है और उसके द्वारा मात्मसात किया जाता है परन्तु वह समस्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आत्मसात मथवा उन्मलन नहीं करता यद्यपि उसके प्रपने को विश्वमय बनाने से सीमितता जिसको कि हम अहंकार कहते हैं पार कर ली जाती है।"

— श्री अर्दिन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ १३-१३

२३. बही, पुष्ठ ६६

#### पर्व श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

जिसमें प्रवेश करते हुए विश्वमय प्रकाश सीमित. छिन्न-भिन्न ग्रौर ग्रावरणमय हो जाता है। यहाँ पर ही हम सत्ता के शुद्ध साररूप ग्रानन्द के सुख, दुःख ग्रौर तटस्थता की त्रिविघ मिथ्या व्याख्या पर ग्राते हैं।

श्री अरविन्द के अनुसार यथार्थ आत्मा चैत्य सत्ता है। वह चैत्य पुरुष भी कहलाती है। पहले-पहल वह शरीर, प्राण भौर मानस के भ्रावरण में रहती है परन्तु जैसे-जैसे वह विकसित होती है वह बाहर ग्राने ग्रौर उन पर ग्रधिकार करने योग्य बन जाती है। परन्तु जीवात्मा श्रथवा व्यक्तिगत श्रात्मा चैत्य पुरुष से मिन्त है। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, "चैत्य पुरुष यथार्थ पुरुष से अपना तादात्म्य अनुभव करता है परन्तु वह उसमें परिवर्तित नहीं हो जाता ।'''रू जीवात्मा दैवी सत्ता का अनेकात्मक पहलू है जबकि चैत्य पुरुष भौतिक प्रकृति में उसकी विकासमान अवस्थिति है। श्री अरविन्द ने जीवात्मा का "वहाँ पर अभि-व्यक्त विविध रूपात्मक दैवी सत्ता, व्यक्तिरूप में ग्रात्मा ग्रथबा उत्पन्न सत् की आत्मा" के रूप में वर्रान किया है। यह जीवात्मा विश्वात्मा है, चैत्य पुरुष व्यक्तिगत भ्रात्मा है। श्रात्मा भ्रान्तरिक पुरुष (Inner Being) से भिन्न है। वह स्रात्मिन भेर स्रीर नित्य है। चैत्य पुरुष स्रन्दर है जीवात्मा ऊपर है। "जीवात्मा व्यक्तिगत स्रात्मा, केन्द्र पुरुष है।" वह चैत्य शक्ति के द्वारा मान-सिक, प्रागात्मक ग्रीर मौतिक सत्ता पर नियन्त्रण रखता है। वह ग्रनुत्पन्न है क्योंकि वह सत्ता में अवरोहगा नहीं करता बल्कि उससे ऊपर है। वह समस्त चेतना को पूर्ण बनाता है। वह विकसित नहीं होता बल्कि विकास की श्रध्यक्षता करता है। दूसरी स्रोर चैत्य पुरुष विकास में प्रविष्ट होता है। वह जन्म के समय शरीर में प्रवेश करता श्रीर मृत्यु के समय उससे बाहर निकल जाता है उसका जन्म में प्रविष्ट होने वाले जीवारमा के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार चैत्य पुरुष केन्द्रीय पुरुष का केवल दूसरा पहलू है।

वेदान्त के साथ श्री अरिवन्द ने यह माना है कि यथार्थ आत्मा देश काला-तीत, निर्गु एा तथा निराकार है। वह निःसंग, श्रात्म-सन्तुष्ट, शुद्ध चेतन ग्रस्तित्व, आत्म-निर्भर श्रीर नित्य है। परन्तु जबिक यह अन्तःस्थ आत्मा अपरिवर्तनशील है, बाह्य आत्मा सतत् परिवर्तित होता रहता है। अन्तरंग सद्वस्तु को छोड़कर इस बाह्य आत्मा पर ध्यान केन्द्रित करके बौद्ध, व्यवहारवादी और अज्ञेयवादी दार्शनिक आत्मा के विषय में भ्रान्त निर्णयों पर पहुँचे थे। दूसरी ओर श्रद्धत-वादियों ने बाह्य आत्मा की भ्रवहेलना की। श्री अरिवन्द ने आत्मा के निषेध श्रीर प्रकृति के निषेध के इन दोनों ही एकांगी मतों से बचाव किया। "आत्मा के दो पहलू हैं और उसका साक्षात्कार करने के परिणाम मी इन दो पहलुओं के

२४. श्री अरविन्द : लैटर्स, फर्स्ट सीरीज, पृष्ठ १३७

२४. श्री अरविन्द : लाइट्स आॅन योग, पृष्ठ २६

२६. श्री अरविन्द मन्दिर एनुझल, संख्या ६, अगस्त १९४७, पृष्ठ ३८

अनुरूप हैं। एक है स्थिर, प्रशान्त शान्ति, स्वातन्त्र्य श्रीर मीनं का श्राधार। शान्त ग्रात्मा किसी किया ग्रथवा ग्रनुभव से प्रभावित नहीं होगा। वह उनको निष्पक्षता से सहारा देता है परन्तू उनको उत्पन्न करता बिल्कुल नहीं ज्ञात होता बल्कि तटस्य और उदासीन रहता प्रतीत होता है। दूसरा पहलू गतिशील है और वह है जोकि विश्वातमा के रूप में अनुभव किया जाता है, जोकि केवल पालन ही नहीं करता बल्कि समस्त विश्वमय किया को उत्पन्न एवं घारण करता है, उसका केवल वही भाग नहीं जोकि हमारी भौतिक ब्रात्माओं से सम्बन्धित है बल्कि वह मी जोकि उससे परे है। यह जगत और दूपरा समस्त जगत विश्व का अति-भौतिक तथा मौतिक स्तर है। इसके अतिरिक्त हम उसको सबमें एक सा ही अनुभव करते हैं परन्तु साथ ही हम उसको सबसे ऊपर, सर्वातिशायी तथा समस्त व्यक्तिगत जन्म ग्रथवा विश्वमय सत्ता से परे भी ग्रनुभव करते हैं।" श्रात्मा का सर्वांग ज्ञान उसके इन दोनों ही पहलुख्रों का ज्ञान है।

### सर्वांग मनोविज्ञान

मनोविश्लेषगावाद ने अचेतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। फाँयड के अनुसार अचेतन गतिशील और आदिम है तथा शैशव के अनुमवों और प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है। वह दिमत इच्छाओं और स्मृतियों का मण्डार है। वह मानव में बर्बर, बालक और पशु का प्रतिनिधि है। उसके विचार नीति श्रौर तर्क से परे हैं। युँग ने एक और भी विस्तृत अचेतन प्रदेश की खोज की है। उसके अनुसार अचेतन सभी अचेतन चैत्य कियाओं को सम्मिलित कर लेता है, वह व्यक्तिगत है और सामूहिक भी है। व्यक्तिगत अचेतन में फॉयड के अधोचेतन और अचेतन सम्मिलित हैं उसमें वे अनुभव हैं जोकि भूले जा चुके श्रीर दमन किये जा चुके हैं। सामूहिक अचेतन में मूल प्रवृत्तियाँ, "श्रादिम विचार"(Primordial Ideas) स्रीर "प्रतीक" (Archetypes) हैं। उसमें वे समस्त चैत्य प्रतिकियायें ग्रौर प्रवृत्तियाँ है जोकि जाति में सर्वसामान्य रूप से पाई जाती हैं। वह संरचना के रूप में वंशानुक्रम से प्राप्त होता है।

जिसकों श्री अरविन्द ने श्रवचेतन (Sub-conscient) कहा है वह फॉयड और युँग के अचेतन के अनुरूप है। श्री अरविन्द के अनुसार जब वस्तुयें प्रकृति के अन्य सभी मागों से परित्यक्त कर दी जातीं हैं तब वे या तो हमारे चारों श्रोर के वातावरण की चेतना में चली जाती और वहाँ से पुनः लौटने का प्रयत्न करती हैं अथवा वे अवचेतन में डुब जाती हैं और वहाँ से लम्बी अवधि के पश्चात् ही वापस ग्रा सकती हैं। यह ग्रवचेतन सभी परिवर्तनों का विरोध करता है। वह उस मालस्य, दुर्वलता, मस्पष्टता भीर मजान को सतत् स्थिर रखता

२७. श्री अरविन्द : लाइट्स ऑन योग, पृष्ठ ५६-५७

श्रीर वापस लाता रहता है जोकि मौतिक शरीर, मानस श्रीर प्रारा को प्रमावित करता है, श्रथवा छिपे हुए भयों, इच्छाश्रों, कोच श्रौर मौतिक प्रारा की वासनाओं श्रथवा शरीर के रोग, श्रात्तस्य, कष्ट श्रौर श्रसमर्थताश्रों को जाग्रत करता है।

फाँयड के अचेतन के समान यह अवचेतन स्वप्नों का श्रोत है। यह अन्त-रात्मा का अन्तिम छोर है जहाँ पर कि वह अचित् Inconscient) से मिलता है। निद्रा में मानव की बाह्य चेतना इस क्षेत्र को लौट जाती है। यह अबित् की एक डेवढ़ी है जिसमें होकर उसकी रचनाएँ हमारी जाग्रत अथवा तलवर्ती सत्ता में आती हैं। श्री अरविन्द के अनुसार फाँयड का स्वप्न रचना सिद्धान्त बहुत कुछ ठीक है परन्तु स्वप्न की रचना में कामवासना का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना फाँयड ने माना है। स्वप्न दिमत संस्कारों का पुनः प्रगट होना है। जब यह अधोचेतन किया पूर्ण अचेतन में वापस डूब जाती है तब हम स्वप्न-हीन निद्रा का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवचेतन अवस्थाओं में चलता रहता है केवल मानस उसको नहीं जानता। अन्य अनेक स्तरों के संस्कारों को बनाने के कारण प्रच्छन्न पुरुष भी कभी-कभी सन्मुख आ जाता है। यदि हम और भी गहरा जीवन व्यतीत करें तो हमारे स्वप्न अवचेतन से तलवर्ती स्तर पर आ सकते हैं। श्री अरविन्द का सुन्तावस्था के जीवन के एक सम्यक् ज्ञान की संमावना में विश्वास है।

# ग्रतिचेतना

मनोविश्लेषण्वादी उच्च श्रीर निम्न सभी प्रकार के व्यवहारों की श्रचेतन से व्याख्या करते हैं। इसके श्रनुसार समस्त धर्म. कला, साहित्य, गृह्य व्यवहार श्रीर मानव जीवन की समस्त उच्च कियायें दिमत श्रचेतन वासनाश्रों से ही उत्पन्न होती हैं। फायड के श्रनुसार धर्म शैशव के पिता के प्रति श्राग्रह की सन्तुष्टि है जोिक पितृ-विरोध ग्रन्थि(Oedipus Complex) तथा प्राग् ऐतिहासिक काल में समूह द्वारा पिता के वय के श्रपराध की चेतना में उत्पन्न होता है। कला यौन वासनाश्रों के दमन का परिणाम है श्रीर सम्यता तथा संस्कृति श्रादर्श चिह्नों (Totems) श्रीर निषेधों (Taboos) की एक कृत्रिम व्यवस्था है। एडलर प्रत्येक वस्तु को श्रविकार की प्रेरणा (Mastery motive) श्रौर क्षतिपूर्ति (Compensation) के सिद्धान्त से समकाता है श्रौर युँग जातीय श्रचेतन से उनकी व्याख्या करता है।

मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविश्लेषए।वादियों के योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती परन्तु उच्च और निम्न स्तर की कियाओं को एक ही अचेतन की अकिया बतलाने से मानव मूल्यों के पतन का भय है। कितने भी समान प्रतीत होने पर भी कामुकता और ईश्वर मक्ति अत्यधिक भिन्न प्रक्रियाएँ हैं और उनकी उत्पत्ति एक ही श्रोत से नहीं मानी जा सकती। मनोविश्लेषए।वादियों के विश्द्ध श्री अरविन्द

ने विभिन्न प्रिक्तयात्रों में स्पष्ट श्रन्तर किया है श्रीर उनकी उत्पत्ति विभिन्न क्षेत्रों से दिखलाई है। मानव जीवन की उच्चतर प्रिक्तयाएँ कला, धार्मिक ग्रीर गुह्य अनुभव, साहित्य श्रीर काव्य इत्यादि श्रचेतन नहीं विलक्त श्रितचेतन स्तर से सम्बन्धित हैं। जैसा कि श्री श्ररविन्द ने कहा है, ''श्रवचेतन नहीं बिल्क श्रितचेतन ही वस्तुग्रों का यथार्थ श्राधार है' 'श्रापको ग्रंश जानने से पूर्व पूर्ण को जानना चाहिये श्रीर निम्नतर को भली प्रकार समभने से पूर्व उच्चतर को जानना चाहिये। अपने उपयुक्त यह समय की प्रतीक्षा करते हुए उस उच्चतर को जानना चाहिये। अपने उपयुक्त यह समय की प्रतीक्षा करते हुए उस उच्चतर मनोविज्ञान का वचन है जिसके सन्मुख ये तुच्छ मटकनें अन्तध्यीन हो जायेगी श्रीर कुछ नहीं रहेंगी।'' यह है श्री श्ररविन्द का सर्वांग मनोविज्ञान। यह एक दोहरे श्रथं में सर्वाग है। सर्वं-प्रथम यह मानव की पूर्ण प्रकृति को लेता है श्रीर दूसरे यह चेतना के व्यक्तिगत स्तरों के विश्वमय स्तरों से सम्बन्ध की भी व्याख्या करता है। उसका लक्ष्य केवल व्यक्तित्व का संकलन ही नहीं बिल्क उसका चैत्यीकरण श्रीर रूपान्तर भी है। यह सर्वांग योग में श्रीर भी मली प्रकार विकसित हुग्रा है जिसका हम ग्रागे वर्णन करेंगे।

सर्वांग मनोविज्ञान के अनुसार हमारी चेतन सत्ता अवचेतन और अतिचेतन के मध्य में है। ये एक ही सद्वस्तु के दो रूप हैं। प्रथम का सार है जीवन और द्वितीय का प्रकाश। प्रथम में चेतना कार्य में लगी रहती है जबिक द्वितीय में वह पुनः प्रकाश में प्रवेश करती है। संबोधि ज्ञान दोनों में समान रूप से है परन्तु जबिक अवचेतन में संबोधि किया में अभिन्यक्त होता है अतिचेतन में वह अपनी यथार्थ प्रकृति प्रामाणिक ज्ञान के रूप में प्रगट होता है।

श्री श्ररिवन्द का ग्रितिचेतन मनोविश्लेषग्वादियों के श्रचेतन श्रीर श्रघोचेतन का पूरक है। यह श्रितिचेतन वही है जोकि श्रातमा, ईश्वर श्रीर श्रधि-श्रातमा (Over Soul) है। यह हमारी श्रपनी सर्वोच्च, सर्वाधिक श्रन्तरंग श्रीर सबसे विस्तृत श्रात्मा है। यह श्रपने दैवी ज्ञान श्रीर संकल्प की शक्ति से हमको श्रीर जगत को उत्पन्न करने वाला सिच्चितान्द है। यह सर्वांग मनोविज्ञान श्री श्ररिवन्द के सर्वांग दर्शन के श्रनुरूप है व्यक्ति समस्त विश्व का सूक्ष्म प्रतिनिधि है। मानव चेतना के स्तर श्रपने श्रनुरूप। विश्वमय स्तरों से सम्बन्धित हैं। विश्व में एक श्रविभाजित जड़ पदार्थ, जीवन श्रीर मानस है।

# प्रच्छन्न पुरुष (Sublimiual)

परन्तु सम्भवतया श्री अरिवन्द के सर्वांग योग की सबसे बड़ी खोज प्रच्छन्न पुरुष है। यह श्रारोहण श्रीर श्रवरोहण करती हुई चेतना की मिलन-भूमि है। उसमें हमारी चेतन सत्ता और प्रकृति से कहीं श्रधिक विस्तृत एक श्रन्तमंन, एक

२६. श्री बरविन्द : बेसेज माँव योग, पुष्ठ १२६-२६

अन्तर्पाण और एक अन्तरंग सूक्ष्म भौतिक सत्ता है। अतिचेतन के समान वह भी बाह्य संसार से सम्बन्धित है। उनमें सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं जिनके द्वारा वह विश्वमय का उसके सभी स्तरों में अनुभव कर सकती है। वह हमको समाधि अथवा निद्रा में प्रेरणाएँ संबोधि ज्ञान, विचार, संकल्प, इन्द्रिय संकेत और किया इत्यादि की प्रवृत्तियाँदेता है। वह अन्तरंग वस्तुओं और अतिभौतिक अनुभवों का दृष्टा है। वह इस कारण तलवर्ती नहीं कहलाता कि वह निम्नतर है बल्कि इसलिये कि वह ग्रावरण के पोछे है। श्री ग्ररविन्द ने प्रच्छन्न सत्ता में इन्द्रिययेतर घटना प्रत्यक्ष (Clairvoyance) ग्रोर इन्द्रियेतर विचार प्रत्यक्ष (Telepathy) इत्यादि की शक्तियाँ बतलाई हैं। वह ज्ञान के क्षेत्र का ग्रत्यधिक विस्तार कर सकता है। यद्यपि उसके चिह्नों भौर प्रतिमाभ्रों को समभना बाह्य मानस के लिये श्रत्यन्त कठिन है। प्रच्छन पुरुष की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति जोकि उसको योग में इतना लाभदायक बनाती है, उसका बाह्य विश्व से प्रत्यक्ष सम्बन्ध में स्राने के लिए फैलना है। इस प्रकार वह अन्य आत्माओं और बाह्य जगत को प्रत्यक्ष रूप में जानता है। वह हमारे चारों ग्रोर रहने वाली ग्रौर हमारे व्यक्तित्व, मौतिक शरीर, मानस-शक्ति और जीवन-शक्ति की प्रमावित करने वाली विश्व प्रकृति की ग्रप्रत्यक्ष शक्तियों, व्यक्तियों, वस्तुग्रों ग्रौर गुह्य शक्तियों का एक प्रत्यक्ष ग्रन्तिम, यथार्थ श्रौर सहज ज्ञान पा सकता है। वह मिवष्य में श्रौर विश्व शक्तियों के संभव मार्गी में भी देख सकता है। प्रच्छन्न पुरुष की सहायता से आत्मा मानसिक, प्रास्पात्मक श्रीर शारीरिक शक्तियों को ययार्थ रूप में नियंत्रित कर सकती है ग्रीर इस प्रकार एक सर्वांग रूपान्तरए। श्रौर सर्वांग ज्ञान की श्रोर ले जा सकती है। परन्तु इस प्रकार का ज्ञान अपूर्ण है जब तक कि व्यक्ति प्रच्छन्न पुरुष के दो छोरों, निम्नतर भौर उच्चतर, अवचेतन और अतिचेतन पर नहीं पहुँचता । अवचेतन के विरुद्ध प्रच्छन्न पुरुष एक गुप्त अन्तर्चेतन (Intraconscient) अथवा आवृत्त चेतन (Circumconscient) है। इस प्रच्छन्न पुरुष के क्रमशः विस्तार से ही व्यक्ति श्रिधिकाधिक विश्वमय होता जाता है श्रीर उसकी दीवारों के टूटने से वह विश्व-मय चेतना प्राप्त करता तथा एक यथार्थ विश्वमय व्यक्ति बन जाता है।

# कर्म का नियम

इस प्रकार सर्वांग मनोविज्ञान श्रीर सर्वांग दर्शन का श्रन्तिम लक्ष्य मानव का विकास है। श्रतः श्री श्ररिवन्द ने कर्म के नियम की सर्वसाधारण व्याख्या को नहीं माना है। दण्ड श्रीर पृष्कार के तुच्छ विचार बौद्धिक मानस को प्रभावित नहीं कर सकते। परन्तु यह नियम एक सामान्य श्र्य में मान लिया गया है जिसके श्रनुसार जो जैसा बोता है वह वैसा काटता है। मनुष्य श्रपने माग्य को स्वयं बनाता है। श्री श्ररिवन्द के श्रनुसार वंशानुक्रम श्रीर परिवेश तक मनुष्य के वर्तमान श्रीर भूतकालीन कर्मों के परिएगाम हैं। कभी-कभी वे दूसरे के कर्मफल में भी श्रीर दूसरे उसके कर्मफल में भागी होते हैं क्योंकि समस्त सत्ता एक सूत्रमय है।

परन्तु विभिन्न जन्मों में भी एक सम्बन्ध है। वर्तमान जीवन का श्रस्तित्व, प्रकृति भीर परिस्थितियाँ मानव के वर्तमान भीर गत कर्मों के परिशाम हैं। प्रगट रूप में हम कभी-कभी प्रकृति के नियमों में न्याय नहीं पाते परन्त श्री अरविन्द के अनुसार सामान्य रूप में कर्म का नियम यथार्थ है। केवल कर्म ही नहीं बल्कि विचार और ग्रनभतियों के भी ग्राने ग्रनुरूप परिणाम होते हैं यद्यपि कर्म जीवन का सर्वाधिक भाग होने के कारण, सर्वाधिक परिणामदायक होता है। ऐसा इसलिये भी है क्यों-कि मनुष्य अपने विचार तथा अनुभूतियाँ की अपेक्षा अपने कर्मं पर अधिक नियन्त्रमा कर सकता है। परन्तु भाग्यवाद के विरुद्ध श्री ग्ररविन्द का कहना है कि कर्म का नियम आत्मा का भाग्य निर्णय नहीं करता बल्कि आत्मा कर्म को भ्रपने साधन के रूप में प्रयोग करती है। कर्म भ्राध्यात्मिक स्वातन्त्र्य का उल्लंघन नहीं करता। जैसे-जैसे हम विकास के कम में श्रवरोहण करते हैं यांत्रिक नियम का ग्रधिकार कमशः क्षीण होता जाता है और हम ग्रधिकाधिक आध्यात्मिक स्वतन्त्रता पर आते जाते हैं। जैसा कि श्री अरविन्द ने संकेत किया है, " प्रकृति नियम और प्रक्रिया का क्षेत्र है परन्तू आत्मा अथवा पुरुष अनुमति का देने वाला भन्मन्ता है भौर यद्यपि साधारए।तया वह एक साक्षी रहना ही पसन्द करता है तो भी यदि वह चाहे तो अपनी प्रकृति का स्वामी ईश्वर हो सकता है।" श्रात्मा शरीर में ग्रात्माभिव्यक्ति ग्रीर ग्रनुभव तथा विश्वगत ग्रनुभव के द्वारा प्रकृति का विकास खोजती है ताकि वह अज्ञान से छट सके । यही बुद्धि उस नियम का निर्देश करती है जिसको कि चैत्य सत्ता मान लेती है। सत्ता ग्रीर उसका संकल्प भाग्य से श्रधिक महत्वपूर्ण हैं। श्रात्मा की चेतना-शक्ति के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति भ्रनेक अनुभवों का एक अत्यधिक गहन समूह बनाती है जिसका विचार करना ही चाहिये। योग्यतम के ग्रस्तित्व का नियम ही इस प्राकृतिक न्याय पर भ्राधारित है कि व्यय की हुई शक्ति का प्रकृति से यथोचित पुरस्कार मिलना ही चाहिये। सम सम्बन्ध (Correlation) का सरल तर्क अथवा जीवन और प्रकृति के अन्याय की क्षतिपूर्ति करने के लिये कर्मफल की महत्ता ठहराने का विचार कर्म के नियम के लिये एक दुर्वल आधार है। इस प्रकार के न्याय का कोई नैतिक श्रीचित्य नहीं है। क्योंकि नैतिकता पुरस्कार नहीं चाहती। प्रकृति की प्रक्रियाओं में अनुभव का उपदेश है। नैतिक नियम प्रकृति पर शासन नहीं करते। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, रूपों में "पुनर्जन्म की परिस्थितियों का समस्त आत्मा की एक विशेष आवश्यकता, विकास की ग्रावश्यकता, अनुभव की माँग के चारों श्रोर केन्द्रित है, वही उसके विकास के कम का नियंत्रण करती है शेष सब कुछ गौए है।"" इससे हम पुनर्जन्म की समस्या पर आ जाते हैं।

२६. श्री अरिवन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग १, ६२६

३०. वही, पूष्ठ ६३७

## ६० श्री ग्ररिवन्द का सर्वांग दर्शन

# पुनर्जन्म का दर्शन

इस प्रकार श्री अरविन्द ने पुनर्जन्म को निश्चित करने वाले कर्म के नियम के प्राचीन धार्मिक विचार को नहीं माना है। इस सम्बन्ध में श्री ग्रारविन्द का अपना विचार कुछ मौलिक मान्यताओं पर आघारित है जिनमें से एक यह है कि, ""जिसका कोई ग्रन्त नहीं है उसका ग्रवश्य ही कोई प्रारम्भ भी नहीं होगा।"" यदि ग्रात्मा ग्रमर नहीं है तो श्रावागमन का नियम टूट जाता है। साथ ही एक श्रमर श्रात्मा मृत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती यद्यपि उसमें श्रवरोहण करके वह अपने कुछ आध्यात्मिक गुरा उसको दे सकती है। दूसरे, विकास में प्रत्येक अवस्था का एक मूत होता है। अतः आतमा का व्यक्तित्व अपने विकास के लिये एक पूर्वजन्म की सम्भावना दिखलाता है। तीतरे यदि व्यक्तित्व मानसिक, प्राणात्मक श्रथवा भौतिक वंशानुक्रम का परिएाम है तब श्रात्मा तटस्थ होनी चाहिये। श्रब यथार्थ और अमर होने के साथ आतमा नित्य भी होनी चाहिये और तब या तो वह एक अपरिवर्तनीय आत्मा होनी चाहिये अथवा एक कालातीत पुरुष । यह घ्यान रहे कि पुनर्जन्म की समस्या ग्रद्धत ग्रथवा बौद्ध दर्शन जैसे सिद्धान्तों में नहीं उठती क्योंकि जबकि प्रथम में समस्त शरीर घारण भ्रम मात्र है और ग्रात्मा नित्य मुक्त है द्वितीय में कोई स्थायी आत्मा ही नहीं है। पुनर्जन्म के लिए एक स्थिर तथा साथ ही एक गतिशील म्रात्मा की म्रावश्यकता है क्योंकि दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति में वह निरर्थंक हो जायेगा। इस प्रकार श्री अरिवन्द के दर्शन में पुनर्जन्म एक म्रावश्यक शर्त है। वह एक म्राध्यात्मिक विकास के कार्य के लिये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। परिवर्तन और विकास यथार्थ हैं क्योंकि आरोहण म्रात्मा के अवरोहरा का एक स्वामाविक परिस्ताम है। इस तरह म्रात्मिक पुनरुत्थान, मोक्ष ग्रौर ग्रात्मा का विकास ग्रौर इसी प्रकार पुनर्जन्म भी यथार्थ कियाएँ हैं। यदि सद्वस्तु अपरिवर्तनीय है, जैसा कि मायावाद में है अथवा यदि वह परिवर्तन मात्र है, जैसा कि बौद्ध मत में है, तब ये सब असत्य हैं। दूसरी भ्रोर श्री ग्ररविन्द के दर्शन में सिच्चदानन्द प्रत्येक जीव में है ग्रीर व्यक्ति में स्वयं को स्थापित करता है। "व्यक्ति में वह विश्वमय में सबसे एकता के द्वारा अपनी सम्पूर्ण सत्ता में अपने को अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति में ही वह नित्य के रूप में श्रपनी श्रतिशायिता को श्रभिव्यक्त करता है जिसमें समस्त विश्वमय एकता स्थापित होती है।"३२

श्रतः जन्म श्रौर मृत्यु केवल संयोगमात्र नहीं हैं । मानव जीवन केवल श्राक-स्मिक उत्पत्ति नहीं है । वह एक ऋमिक श्रृंखला में एक कड़ी है जिसके द्वारा विश्व में

३१. वही, पुष्ठ ४४१

३२. वही, पुष्ठ ४६४-६६

व्यापक ग्रात्मा ग्रपने प्रयोजन को क्रमशः विकसित करती है और ग्रन्त में एक विस्तृत होती हुई ग्रौर विकासमान मानव ग्रात्म चेतना के द्वारा ग्रुपना कार्य करती है। दैवी चेतना के एक केन्द्रीयकरएा के रूप में व्यक्ति के पहलू हैं एक ग्राध्यारिमक व्यक्ति श्रीर एक व्यक्तित्व की श्रात्मा । श्राघ्यात्मिक निर्वेयिकिक व्यक्ति के रूप में वह सच्चिदानन्द से एक है जबिक व्यक्ति की ग्रात्मा के रूप में उसके ग्रपने विकास को विश्वमय विकास के नियमों का पालन करना चाहिये। यह सर्वांग योग का श्राधारभूत नियम है। श्रात्मा शरीर, जीवन श्रयवा मानस की अप्रधान रचना नहीं है और इस कारण वह उनसे ऊपर और नीचे की स्थितियों पर जा सकती है । वह अपनी विभिन्न स्रभिव्यक्तियों के स्रनुसार विभिन्न शरीर ग्रहणु कर सकती है। श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, "श्रात्मा मानसिक मानवीयता के सूत्र से बन्धी नहीं है। वह उससे प्रारम्भ नहीं हुई ग्रीर उसके साथ समाप्त नहीं होगी; उसका एक मानव पूर्व भूतकाल है। श्रीर मानव से परे मविष्य है।" व्यक्तिगत ग्रात्मा विभिन्न रूपों में विकसित होती है जब तक कि वह मानव तक पहुँच जाती है जो कि और भी उच्चर स्तरों के लिये एक सीढी मात्र है। निम्न से उच्च तक, पश् से मानव तक प्रगति इतनी सुनिश्चित है कि वह लौटी नहीं जा सकती। ऐसा तमी हो सकता था जबिक परिवर्तन स्थायी न होता। इस प्रकार नवीन मानव रूपों में पुनर्जन्म ही सामान्य नियम है। ऐसा इसलिये भी है क्योंकि मानव रूप घारए। करने के पश्चात भी कार्य समाप्त नहीं होता है बल्कि ग्रात्मा को ग्रभी श्रीर भी उच्च संभावनाश्रों को प्राप्त करना है। जब हम विश्वमय विकास को एक भ्राध्यात्मिक महत्व देते हैं जोकि हमारे अपने स्तर तक सीमित न होकर विशालतर विश्वमय सामूहिकता का एक ग्रंश है तब पुनर्जन्म एक ग्रनिवार्य ग्राव-श्यकता बन जाता है। फिर क्योंकि हमारा जगत ही एकमात्र जगत नहीं है इस लिये ग्रात्मा को मृत्यू के तत्काल पश्चात् शरीर धारण करने की ग्रावश्यकता नहीं है । श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार यदि ग्रात्मा के ग्रनुभव सात्मीकरण की ग्रावश्यकता के लिये पर्याप्त रूप से गहन नहीं हैं और यदि दूसरे स्तरों से आकिषत होने के लिये मानसिक ग्रीर प्राणात्मक व्यक्तित्व पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं तब एक श्रीर दूसरे जन्म तथा ग्रन्य जगतों को जाने के मध्य पर्याप्त ग्रवकाश होना चाहिये। जन्म और मृत्यू आत्मा के विकास के एक ही ऋम में दो कड़ियाँ हैं। मृत्यू के पश्चात् ग्रात्मा किसी मध्य के स्तर में ग्रथवा कुछ काल्पनिक इच्छामूलक रचनाग्रों में रक सकती है। वह मौतिक, प्राणात्मक और मानसिक जगतों से भी गुजर सकती है और अस्थायी रूप से वहाँ एक सकती है।

पिछले जन्मों की स्मृतियों का यहाँ कोई महत्व नहीं है क्योंकि सात्मीकरण के विकासात्मक प्रयोजन और व्यक्तित्व के विकास के लिये गत शक्तियों के सार रूप

३३. वही, पृष्ठ ५७१

#### ६२ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

परिएामों को भली प्रकार ग्रात्म सात करने की प्रक्रिया को उसकी ग्रावश्यकता नहीं है। स्मृति की अनुपश्थिति पुनर्जन्म का उसी प्रकार खण्डन नहीं करती जिस प्रकार कि वह हमारे वर्तमान जीवन का खण्डन नहीं करती। क्षित्यक "ग्रहं" नहीं बल्क हमारे अन्दर का चैत्य तत्व ही अमर है। प्राण श्रौर मानस जितने ही ग्राघ्यात्मिक बनते जाते हैं उतने ही अधिक उनके अस्तित्व के अवसर हैं क्योंकि तब अन्तर और बाह्य के बीच की दीवारें टुट जायेंगी ग्रीर ग्रमर चैत्य पुरुष के मानसिक ग्रीर प्राणात्मक प्रतिनिधि जीवन पर शासन करेंगे। भौतिक भी केवल तभी जीवित रह सकता है जबकि वह इतना नमनीय हो जाए कि प्रत्येक आध्यात्मिक परिवर्तन का साथ दे। भौतिक क्षय नहीं बल्कि एक ग्रधिक उत्तम साधन की ग्रन्तरंग श्रावश्यकता ही श्रात्मा को शरीर का परित्याग करने को प्रेरित करती है । इस प्रकार अन्तिम विश्लेषण के अनुसार पुनर्जन्म एक अपरिवर्तनीय व्यक्तित्व के सतत् नवीन रूप घारएा करने अथवा दीर्घकाल तक जीवित रहने का यंत्र नहीं है बल्कि प्रकृति में श्राघ्यात्मिक विकास का साधन है। पदार्थ में श्रात्मा का निवर्तन श्रीर तत्परचात् उसका म्रावर्तन श्री म्ररविन्द की विश्व प्रपञ्च की व्याख्या की सम्पूर्ण कथा है। इससे सृष्टि और एक तथा अनेक के सम्बन्ध की समस्याएँ कहाँ तक सुलभती हैं यह हमको अगले अध्यय में देखना है।

# जगत ऋौर सृष्टि

"चेतना एक मौलिक वस्तु है, वह सत्ता में एक मौलिक वस्तु है। चेतन की शक्ति, गति ग्रौर प्रगति ही विश्व ग्रौर जो कुछ उसमें है उस सब को उत्पन्न करती है। केवल विभू ही नहीं बल्कि अण् भी स्वयं को व्यवस्थित करने वाली चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिये जब गति में चेतना प्रथवा गति का कोई प्रक्षेप प्रपने को कार्य में भूल जाता है तब वह एक वाह्य रूप से श्रचेतन शक्ति बन जाती है। जब वह श्रपने को रूप में भूल जाती है है तब परमाए। ग्रए श्रीर भौतिक वस्तु बन जाती है। यथार्थ में श्रब भी चेतना ही शक्ति में कार्य करती है श्रीर रूप तथा रूप के विकास को निश्चित करती है। जब वह स्वयं को धीरे-धीरे, विकास मान रूप से जड़ पदार्थ के बाहर परन्तु श्रव भी रूप में ही मुक्त करना चाहती है तब वह जीवन, पशु श्रीर मानव के रूप में प्रगट होती है ग्रौर वह ग्रपने निवर्तन से निकलकर ग्रपने को विकसित करती हुई भी ग्रागे जा सकती है ग्रौर मनुष्य मात्र से बहुत कुछ ग्रधिक बन सकती है।" - श्री धरविन्द<sup>१</sup>

ग्रपने चारों श्रोर हम गित, परिवर्तन श्रौर विविधता पाते हैं श्रौर साथ ही वाते हैं स्थिरता श्रौर एकता। एक श्रौर श्रनेक, सत् श्रौर संभूति अनुभव के एक से ही तथ्य हैं श्रौर एक सामंजस्यपूर्ण दर्शन को उन सभी को स्थान देना चाहिये। परन्तु उनका श्रन्तसंम्बन्ध ही सबसे दुष्ह समस्या है। क्या सद्वस्तु एक है अथवा श्रनेक? यदि श्रनेक है तो इन श्रनेकों में क्या सम्बन्ध है जोिक उनके द्वारा एक ही जगत के श्रनुभव का श्राधार है? यदि एक है तो जगत की विविधता का तथ्य किस प्रकार समक्षाया जायेगा? यदि दोनों हैं तब फिर उनमें क्या सम्बन्ध है? यदि श्रनेक एक की श्रिमिंग्यक्ति है तो कैसे, कब श्रौर क्यों एक श्रनेक बन

१. श्री अरिवन्द के पत्न, श्री अरिवन्द मन्दिर एनुअल, सं० ६, क्षगस्त १६४७ पृष्ठ ५७

#### ६४ श्री ग्रारविन्द का सर्वांग दर्शन

जाता है ? फिर क्या संभूति एक नित्य तथ्य है ? यदि हाँ, तो उसका सत से क्या सम्बन्ध है यदि नहीं तो संभूति किस प्रकार सत् से निकली ? क्या जगत एक उत्पत्ति है अथवा अभिव्यक्ति ? सृष्टा कौन है? सृष्टि का आधार क्या है ? संक्षेप में हमारी खोज जगत के 'क्या' 'कैसे' और 'क्यों' के विषय में है।

प्रस्तुत ग्रध्याय में हमने अपने विवेचन को मुख्यतया जगत के क्या के विवेचन तक ही सीमित रखा है और 'कैंसे' तथा क्यों' के विचार को अगले अध्याय के लिये छोड़ दिया है। इस प्रयोजन के लिये हमने पांच प्रतिनिधि सिद्धान्त चुने हैं। एक और अद्वेत एक ही को सम्पूर्ण सद्वस्तु मानता है। दूसरे छोर पर है बहुतत्ववाद। शून्यवाद दोनों का ही निषेध करता है। दूसरी ओर दोनों को स्वीकार करने वाला सिद्धांत है। यह स्वीकृति दो प्रकार की हो सकती है द्वेतवादी और अद्वेतवादी, जैसे सांख्य और श्री अरविन्द का सर्वांग सिद्धान्त। फिर ये पांच सिद्धान्त तीन प्रकारों में विभाजित किये जा सकते हैं। शून्यवादी जगत को असद् मानते हैं, अद्वेतवादी सद्-असद् और शेष सब सद्। पहले दो सिद्धान्त उसको अविद्या की उत्पत्ति मानते हैं। अन्तिम दोनों प्रारम्भिक आधार को शक्ति मानते हैं। इन्हीं दोनों में पुनः शक्ति की प्रकृति के विषय में मतभेद है। सांख्य और लाइबानत्ज उसको अन्धा मानते हैं जबिक श्री अरविन्द ने उसको चेतन माना है। अन्त में ये दोनों ही जगत को अभिव्यक्ति मानते हैं।

#### मायावाद

शंकर ने श्रपने मायावाद के सिद्धान्त को श्रध्यास के विचार पर श्राघारित किया है। श्रतः मायावाद की परीक्षा करने के पूर्व अभ्यास की प्रकृति की विवेचना करनी चाहिये। शंकर के श्रनुसार श्रभ्यास सत्य एवं श्रसत्य के मैथुन का परिगाम है। उसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है:—

"स्मृतिरूपः परम पूर्व दृष्टावभासः।"

परन्तु शंकर के मत के विरुद्ध यह स्रज्ञान स्रथवा भूल केवल एक स्थानच्युत ज्ञान है। वह जो कुछ स्थारोपित है उसकी सत्ता का नहीं, बिल्क केवल उसकी उस स्थान पर देखे जाने की स्रनुकूलता का निषेध करता है जहां पर कि वह नहीं थी। मानस की भूलों से ली हुई उपमाएं जगत स्रथवा व्यक्ति की सत्ता के स्राध्यात्मिक तथ्यों की व्याख्या नहीं करती क्योंकि मानस एक स्रंश है श्रीर हमारी सत्ता का सर्वोच्च स्रंश मी नही। मानसिक भ्रान्तियाँ बाह्य वस्तु की सत्ता के सत्य को प्रमानित नहीं करतीं।

इसके ग्रागे किसी वस्तु के उससे भिन्न वस्तु पर प्रत्यक्ष के रूप में ग्रध्यास

२. "सत्यानृते मिथुनी कृत्य"

३. शांकरभाष्य १,१,१

की व्याख्या की गई है-

### 'ग्रघ्यासो नाम ग्रतस्मिस्तद्बुद्धिः"

यह व्याख्या भी दो वस्तुग्रों के ग्रस्तित्व की पूर्वकल्पना पर ग्राधारित है। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने कहा है, "मानसिक भ्रान्ति की उपमा केवल तभी लागू हो सकती है जबिक हम एक नाम, रूप और सम्बन्धहीन ब्रह्म तथा एक नाम, रूप और सम्बन्ध सहित जगत को एक दूसरे पर ग्रारोपित समान सद्वस्तुएँ मान लें।" शंकर स्वयं ही इस प्रकार की ग्रालोचना के प्रति सजग था। वह पूर्वपक्ष से दो प्रकार के प्रतिवाद की कल्पना करता है। एक तो यह कि वस्तुग्रों ग्रथवा उनके गुणों का निर्विषय ग्रात्मा पर किस प्रकार ग्रारोप हो सकता है। दूसरे यह कि यदि केवल ग्रात्मा ही सद् है और ग्रनात्मा ग्रसद तो ग्रम्यास ग्रसंमव है। इन दोनों प्रतिवादों के प्रत्युत्तर में शंकर ने जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोष-जनक नहीं हैं। पहले प्रतिवाद के लिये वह कहता है कि ग्रात्मा ग्रविषय नहीं है क्योंकि वह "ग्रह" की चेतना का विषय है। परन्तु वस्तुतः यह वह ग्रात्मा नहीं है जो कि शंकर के वेदान्त दर्शन में एकमात्र सत्य मानी गई है। ग्रतः शंकर ने ग्रांग कहा है, "ग्रन्तरंग ग्रात्मा के साक्षात्कार की सहजता के कारण" ग्रात्मा को जाना जाता है।

### ''ऋपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धः।'"

परन्तु फिर यह आत्मा का विषयी के रूप में ज्ञान है और इस कारण प्रतिवाद का उत्तर तो न हो पाया। शंकर ने अपने पक्ष में एक और तर्क उपस्थित किया है। वह कहता है, और ''ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक वस्तु केवल एक अन्य वस्तु पर आरोपित की जाय जोिक हमारे सन्मुख उपस्थित हो।'' परन्तु यदि शंकर का यह मत मान लिया जाय तो अध्यास की दोनों परिभाषाएँ छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि दोनों में ही एक वस्तु के दूसरे पर आरोप की बात कही गई है। शंकर अपने मत को आगे यह कहकर स्पष्ट करना चाहता है कि अप्रत्यक्ष होते हुये भी अविचार शील लोग ही बाह्य अपवित्रता इत्यादि का आरोप करते हैं। परन्तु यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि यद्यपि हम आकाश को नहीं देखते तथापि हम अनुभव के द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान कर लेते हैं और इस कारण यह उपमा केवल तभी प्रामाणिक हो सकती है जबिक अनात्मा की उपस्थिति भी अनुभव साध्य मानी जाय। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर का अभ्यास का

४. वही

प्र. वही, भूमिका।

६. ''ग्रस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्" - शंकर भाष्य १, १, १

७. वही

वही

#### ६६ श्री घरविन्द का सर्वांग दर्शन

सिद्धान्त तर्क के सामने नहीं टिकता चाहे मानसिक भूल की व्याख्या करने में उसका कुछ भी महत्व हो। जगत की सत्ता के श्रनुभव को केवल तभी श्रघ्यास कहा जा सकता है जबकि मानस ही सृष्टा हो श्रीर इस विकल्प की हम पीछे पर्याप्त श्रालोचना कर चुके हैं।

श्रव हमको शंकर के माया के सिद्धान्त की परीक्षा करनी चाहिये। श्रद्धैत के तक के श्रनुसार एकता श्रीर श्रनेकता दोनों समान रूप से सत्य नहीं हो सकतीं। "यदि एकता श्रीर श्रनेकता दोनों ही वास्तिवक होतीं तब हम सांसारिक दृष्टिकोगा वाले को यह नहीं कह सकते थे कि वह श्रसत्य में फँस गया है।" जाग्रत श्रवस्था की वस्तुश्रों को स्वप्नों की वस्तुश्रों से पृथक् करते हुये शंकर ने कहा है कि जहाँ तक वे चेतना की विषय हैं वहाँ तक दोनों सत्य हैं।

'दूष्यत्वम् ग्रसत्यत्वं च ग्रविशिष्ट उमयम्'ः' सद् वह है जोकि सब समय उपस्थित है (त्रैकालिकाद्यबाध्यत्वम्)। वह सद् है जोकि था, है ग्रोर होगा (काल-त्रय सत्तावत्) जगत ग्रसद् कहा गया है क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान द्वारा बहिष्कृत किया गया है (ज्ञानैकनिवर्यत्वम्)।'' उच्चतर का ज्ञान निम्न को ग्रयथार्थ जानकर परित्याग कर देता है। जो कुछ है वह संभूति है जोकि ''ग्रथं क्रियाकारी'' हाने के कारण न सद् है न ग्रसद्। जो कुछ ब्रह्म से मिन्न है वह ग्रसद् है। ''जगत न तो है ग्रोर न नहीं है ग्रतः उसकी प्रकृति ग्रनिवर्चनीय है' (तत्वान्यत्वम्याम ग्रनिवर्चनीया)। जबिक वह ''सद्सद्विलक्षण'' है, वह सदसदात्मक भी है। इस प्रकार कान्ट के समान शंकर ने संभूति को सद्वस्तु का एक विकल्प मात्र माना है (विकल्पो हि वस्तुः)। ''सद् का ग्रसद् से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।'' ''नहि सदसतो सम्बन्धः''' जगत ''जैसे तैसे'' ग्रस्तित्वमय है क्योंकि उसका बह्म से सम्बन्ध ग्रनिवर्चनीय है। शंकर गौड़पाद के ग्रजाति ग्रथवा ग्रविवर्तन के सिद्धान्त से सहमत है। जगत विकसित ग्रथवा उत्पन्न नहीं है परन्तु सीमित दृष्टिकोण के कारण ऐसा प्रतीत होता है।

शंकर ने भ्रतेक प्रकार के उदाहरए। दिये हैं जैसे सर्प भीर रज्जु, सीप भीर रजत, मरुस्थल श्रीर मृगतृष्णा इत्यादि। इन उदाहरणों का प्रयोग करके उसने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ब्रह्म पर जगत का कोई प्रभाव नहीं है यद्यपि जगत उस पर, भ्रारोपित है। यह एक रूपान्तर नहीं है क्योंकि कारण श्रीर कार्य मिन्न-भिन्न हैं। वह तो विवर्त है इस प्रकार माया न तो सद्रूपा है न श्रसद्रूपा श्रीर न उभयात्मक ही। वह सद्सद् है ग्रीर वह कारण भ्रतिवर्चनीय है

वही, २, १, १४

१०. गौड़पाद कारिका, शांकरभाष्य, २,४,

११. शांकर भाष्य, ३, २, ४

**१२.** माण्डूक्य उपनिषद, शांकर भाष्य, २,७

तथा सनातनी होने पर भी मिथ्या है। ११ यह ध्यान रहे कि शंकर ने जगत को स्वप्न मानने के विचार का विरोध किया है और प्रातिम। सिक तथा व्यावहारिक स्तरों में स्पष्ट भेद किया है। माया न तो ब्रह्म के समान सद् है और न प्राकाश कुसुम के समान असद्। वह ब्रह्म से निकल कर संसार की मृष्टि करती है। वह अविद्या भी कहलाती है। वह ईश्वर की मृजन-शक्ति है और उसमें ही है। वह जगत की रचना में अनश्वर, जड़ आधार है। १४ इस प्रकार शंकर समस्त परिवर्तन गति, विवर्तन तथा विविधता को मिथ्या एवं प्रज्ञान मात्र मानकर परित्याग कर देता है।

बाद के अद्वैतवादियों ने शंकर से एक कदम और भी आगे जाकर जगत को विषयीगत मान लिया है। हमारी चेतना जगत के विषयों की सृष्टि करती है भौर विषय-विषयी सम्बन्ध के समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है, यह मानमर चिंत-सुखी, अद्वैतसिद्धान्तमुक्तावली और योगवाशिष्ठ के प्रगोता दार्शनिकगगा एक प्रकार के एकजीववाद पर ग्रा जाते हैं। यह मायावाद की स्वाभाविक चरम परिएाति है। परिवर्तन, विकास श्रोर वैयक्तिकता श्रनुभवसिद्ध सत्य हैं श्रोर किसी भी सुक्ष्म तर्क द्वारा उनका श्रनस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रव्यभिचार का नियम ग्रसीम के विषय में लागू नहीं होता । ब्रह्म जगत में अपनी ग्रमिव्यक्ति में न तो सीमित है और न विभाजित। शंकर ने जगत को श्रविद्यामलक बतलाया है परन्तु अविद्या के कारएा को नहीं समकाया । जगत में अज्ञान अवश्य है परन्तू इसी ग्रज्ञान की विवेचना करना ही तो दर्शन का कार्य है। यहाँ पर किसी भी सिद्धान्त की प्रामाणिकता सर्वांग अनुभव से जाँची जा सकती है। अनुभव की सर्वांगीराता की परीक्षा उसकी सर्वग्राही सामंजस्यकारी प्रकृति है। परम "क्यों" की सभी व्याख्यायें स्वभावतया ही सर्वांग अनुभव का वर्णन मात्र होंगी। हमारा ज्ञात से प्रज्ञात की ग्रीर जाना सर्वथा उचित है ग्रीर इस कारए। वस्तुग्री की सामान्य व्यवस्था के अनुकृल कोई भी व्याख्या प्रामाणिक भी होगी और संभव भी। माया का सिद्धान्त उस सर्वांग श्रनुभव में फिट नहीं बैठता जोकि किसी का भी बहिष्कार नहीं करता बल्कि सभी को स्वीकार करता और संश्लिष्ट करता है। दर्शन केवल सामान्य बुद्धि नहीं है। वह वस्तुग्रों की परम प्रकृति की व्याख्या करता है और यदि पारमार्थिक दृष्टिकोएा से संसार मिथ्या है तो कितने भी सुक्ष्म तर्क देने पर भी वह यथार्थ रूप में भी मिथ्या ही कहा जायेगा। यह घ्यान रहे कि जिस अव्यभिचार के नियम को शंकर ने इतना अधिक महत्व दिया है

१३. "न सदरूपा नासदरूपा माया नैवो उभयात्मिका। सदसदाभ्याम् श्रनिर्वाच्य मिथ्या भूता सनातनी॥" सूर्य पुराण, शांकर भाष्य में उधुत, १,२६

१४. विवेक चूड़ामणि, पृष्ठ १०५

उसी का प्रयोग करके नागार्जुन ने समस्त जगत की ग्रसत्यता सिद्ध कर दी है। वस्तुतः केवल तार्किक ग्रौर पूर्णतया निषेधात्मक मत सद्वस्तु के एकांगी स्वरूप पर ही पहुँच सकता है। परन्तु उपनिषदों के सर्वांग दर्शन में, जिस पर शंकर श्रपने मत को ग्राधारित करने का दावा करता है, नकारात्मक ग्रौर स्वीकारात्मक दोनों ही प्रगालियों का प्रयोग किया गया है। शंकर का यह तर्क श्राधिक सार्थक नहीं है कि संभूति कभो भी सत् पर नहीं पहुँचती क्यों कि अनुभव के सत्य के रूप में संभूति स्वयं सत् की संभूति है। जो कुछ ब्रह्म से मिन्न हैं वह मिथ्या है, परन्तु फिर जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही होना चाहिये। यदि कोई ऐसा तत्व है जो ब्रह्म से मिन्न होते हुए भी अनुमव का विषय है तो हम एक प्रकार के द्वैत पर ग्रा जाते हैं। एक सर्वांग निरपेक्ष सद्वस्तु को सब प्रकार के ब्रनुभवों के लिये स्थान पाना चाहिये। यदि ब्रह्म एक बाजीगर मात्र नहीं है, १५ तो समस्त सृष्टि यथार्थ श्रौर उससे ही सम्बद्ध होनी चाहिये। निरपेक्ष श्रौर जगत के सम्बन्ध की ग्रनिवर्चनीयता के विषय में शंकर के तर्क बाह्य सम्बन्धों के विचार पर ग्राधारित हैं। जैसा कि ब्रैंडले ने यथार्थ ही संकेत किया है, निरपेक्ष के श्रन्तर्गत समस्त सम्बन्ध अन्तरंग और अवयवीय हैं। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में नवीनतम विकसित सिद्धान्तों ने विकास भीर परिवर्तन के सत्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया है। शंकर के दर्शन में तर्क और अनुमव में स्पष्ट संघर्ष है। मानव सदैव ही दार्शनिक से अधिक होता है और शंकर में इन दोनों में सतत द्वन्द्व है। मानव के रूप में शंकर अपने दर्शन में प्रत्येक प्रकार के अनुभव के लिये स्थान देने को उत्सुक है परन्तु वस्तु जगत का स्थिर तर्क जिसको कि वह सर्वोच्च मानता है सब कहीं अनुभव को छिन्त-भिन्त कर देता है और अन्त में उसका दर्शन एकांगी रह जाता है।

इसी प्रकार यद्यपि शंकर का सृष्टा का सिद्धान्त विरोधी सिद्धान्तों की विस्तृत आलोचना के पश्चात् स्थापित हुआ है तथापि वह यह मूल जाता है कि एक से अनेक की उत्पत्ति के लिये दोनों में एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। ससीम का निर्माण करने वाली ईश्वरीय शक्ति, हमारा वस्तु जगत जिसका परिणाम है, स्वयं ईश्वर नहीं बिल्क उसका एक ग्रंश मात्र है क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ईश्वर केवल गतिशील ही हो जायेगा। इसी अर्थ में वेदों के दृष्टा ऋषियों ने माया पर विचार किया है। उनके लिये माया असीम सत्ता के विशाल असीम सत्य में से नाम और रूप की उत्पत्ति करने के लिये असीम चेतना की एक शक्ति थी। यदि शंकर का मायावाद सत्य है तो मनुष्य आत्मा और जड़ पदार्थ, स्वर्ग और मूतल, शुम और अशुम, ज्ञान और अज्ञान के एक सतत् द्वैत-

१५. "सतत भ्रान्तियों का एक सर्वव्यापी कारण नहीं बल्कि एक सर्वव्यापी सद्वस्तु ही ब्रह्म है।" —श्री ग्ररविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ३८

वाद में रह जाता है। मनोवैज्ञानिक श्रौर श्राध्यात्मिक दोनों प्रकार के श्राशाबाद श्रौर निराशावाद समान रूप से सत्य श्रौर श्रसत्य हैं। सांख्य का दैतवाद

सांख्य दर्शन के अनुसार परम सद्वस्तु द्वय, चेतन और अचेतन, स्थिर और गितिशील, आध्यात्मिक और जड़, विश्वातीत और विश्वगत, सर्वातिशायी और अन्तरंग है। पहली पृष्ठ कहलाती है और दूसरी प्रकृति। पुष्ठ मोक्ता, दृष्टा, चेतन, मुक्त, निर्गुण और स्थिर है। दूसरी ओर प्रकृति मुक्त, दृष्य, अचेतन, सगुण और गितशील है। पुष्ठ और प्रकृति के स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा विषद्ध हैं और सच तो यह है कि इसी कारण उनको परस्पर सम्बन्धित करने के सांख्य दार्शनिकों के समस्त प्रयत्न कृत्रिम प्रतीत होते हैं और तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

प्रकृति ग्रौर पुरुष के सम्बन्ध को समकाने के लिये सांख्य मत 'ग्रन्थपंगुवंद' की उपमा देता है। ग्रन्य स्थान पर लौह ग्रौर चुम्बक का उदाहरए। दिया गया है। परन्तु जैसा कि शंकर ने संकेत किया है, वह सांख्य की इस मौलिक मान्यता के सर्वथा विरुद्ध है कि प्रकृति स्वभावतया ही गतिशील है। पहली उपमा में क्योंकि पुरुष स्थिर है ग्रौर प्रकृति ग्रचेतन ग्रतः उनमें किसी भी प्रकार का ग्रादान-प्रदान संभव नहीं है। ग्रथवा जैसा कि बैंडले ने कहा है पृथक्-पृथक् वस्तुएँ केवल एक पूर्ण में ही मिल सकती हैं। प्रशस्तपाद के ग्रनुसार प्रकृति, जोकि स्वभावतया ही कियाशील है, स्थिर नहीं रह सकती। सांख्य दार्शनिक के ग्रनुसार "प्रकृति से ग्रधिक नम्न ग्रौर कोई नहीं है जोकि यह जानने पर कि वह देखी जा चुकी है वह पुनः स्वयं को पुरुष की दृष्टि के सन्मुख नहीं करती।" परन्तु ग्रचेतन प्रकृति यह किस प्रकार जान सकती है कि पुरुष ने उसकी ग्रोर देखना बन्द कर दिया है? पुनः सांख्य के ग्रनुसार "जैसे ही वह यह जान जाती है कि उसकी उपस्थिति पुरुष के लिये हानिकारक है एक शुमचिन्तक कुलवधू के समान वह दूर हट जाती है।"

"दोषबोधोऽपि नोपसमपंगां प्रधानात्कुलवधूनत् ।" १७

यह उपमा भी अचेतन प्रकृति के तरीकों को समभाने में अनुभ्युक्त है। ईश्वर कृष्ण के अनुसार पुरुष का प्रयोजन ही प्रकृति के विकास का एकमात्र कारण है। परन्तु यह समभना कठिन है कि नित्य मुक्त आदमा किस प्रकार कोई प्रयोजन रख सकती है। यदि पुरुष स्थिर चालक है और प्रकृति अचेतन तो उनके सम्बन्ध का प्रयोजन समभ में नहीं आता और समस्त विकास यांत्रिक हो जाता है। सांख्यकारिका के अनुसार "जिस प्रकार एक नर्तकी रंगमंच पर प्रगट होकर

१६. ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका ६१

१७. वही, ५६

नृत्य करने के पश्चात् दर्शकों की उसमें रुचि न रह जाने पर नृत्य करना बन्द कर देती है उसी प्रकार पुरुष के सन्मुख अभिन्यक्त होने के पश्चात् प्रकृति स्तब्ध हो जाती है।" यह उपमा भी प्रकृति के उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रकृति प्रयोजनहीन है। फिर, पुरुष की उपस्थिति मात्र किस प्रकार प्रकृति में कोई गित उत्पन्न कर सकती है जबकि दोनों एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं।

सांख्य के अनुसार प्रकृति के विकास के लिये उसका पुरुष से सामीप्य आवश्यक है, परन्तु यदि प्रकृति स्वभाव से ही गतिशील है तो पुरुष से स्वतन्त्र उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्री अरिवन्द के शब्दों में, "सत् और उसकी चेतना शक्ति, पुरुष और प्रकृति मौलिक रूप में द्वय नहीं हो सकते। जो कुछ प्रकृति करती है वह वास्तव में पुरुष द्वारा ही किया जाता है।" मायावाद के समान ही सांख्य भी अज्ञान के मूल की कोई विवेचना नहीं करता। वास्तव में सच तो यह है कि अब तक बतलाई गई सांख्य की समस्याएँ एक सर्वांग अद्वैत के आधार पर ही दूर हो सकती हैं। एक निरपेक्ष द्वैतवाद स्वयं अपनी समुचित व्याख्या करने में असफल होता है। समस्त सीमित कारण एक परम कारण पर आधारित होते हैं। पुरुष और प्रकृति निरपेक्ष सत्ता की दो विमिन्न अवस्थित मात्र हैं।

### लाइबनित्ज का बहुतत्ववाद

लाइबनित्ज के अनुसार संसार अगिएत चिद् बिन्दुओं (Monads) से बना हैं। ये चिद्-बिन्दु विभिन्न प्रकार के हैं सुप्त, स्वप्नमय और जाग्रत। भौतिक, प्रााएत्मक और मानसिक में कोई निरपेक्ष भेद नहीं है बिल्क एक यथार्थ अविच्छन्तता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चिद् बिन्दु में किसी भी प्रकार से विकसित हो जाने की सामर्थ्य है। समस्त अन्तर अभिन्यिक्त का अन्तर है। चिद् बिन्दु अविभाज्य होते हुए भी गितशील हैं। वे रूप और पदार्थ, गित और निष्क्रियता दोनों हैं। चिद् बिन्दु शित के संग्रह की इकाई हैं। उनमें समस्त जगत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। वे गवाक्षहीन (Windowless) हैं और अन्तर से विकसित होते हैं। वे समस्त जगत की एक सूक्ष्म प्रतिच्या (Micro cosm) हैं।

श्रन्य सभी बहुतत्ववादियों के समान लाइबनित्ज को भी एक श्रौर श्रनेक के सम्बन्ध की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि सामंजस्य सत्ता का सार है। यदि चिद् बिन्दु गवाक्षहीन हैं तो वे कैसे एक ही जगत का श्रनुभव करते हैं? लाइबनित्ज का पूर्व-निर्धारित सामंजस्य (Pre-established Harmony) का नियम जगत की एकता की व्याख्या नहीं करता। वह केवल श्रगिएत समान रूप

१८. वही, ६०

१६. श्री ग्ररविन्द : द लाइफ डिबाइन, भाग २, पृष्ठ ४७

जगतों की संमावना बतलाता है। यह माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है परन्तु विभिन्न व्यक्तियों के अनुमव के पारस्परिक घनिष्ठ आदान-प्रदान से एक सामान्य जगत के अनुभव के सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत रूप से अद्वितीय चिद्बिन्दुओं में किसी सामान्य तत्व की अनुपस्थिति में पूर्व निर्धारित सामंजस्य का नियम चिद्बिन्दुवाद की समस्याओं को ढँकने के लिये एक आवरणमात्र है। अविच्छन्नता का नियम तात्विक तादात्मय चाहता है। समस्त विविधता अभिव्यक्ति की समृद्धिशीलता के कारण है।

### नागार्जुन का शून्यवाद

नागार्जुन सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु को सम्बन्धों में परिवर्तित कर देता है और फिर अपने चतुष्कोटि न्याय द्वारा इन सम्बन्धों की अबुद्धिग्राह्मता सिद्ध करके यह दिखलाता है कि निरपेक्ष रूप से कुछ भी सत्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि-कोण से कुछ भी नहीं है, स्वयं आध्यात्मशास्त्र भी नहीं। शंकर के अनुसार ब्रह्म और जगत का सम्बन्ध अनिर्वचनीय है। नागार्जुन इस निश्चय पर पहुँचता है कि दोनों ही समान रूप से असद् और अस्तित्वहीन हैं।

परन्तु यह शुद्ध द्वन्द्वात्मक मत अनुमव पर आधारित ज्ञान का खण्डन नहीं कर सकता। सभी प्रतीतियाँ किसी सद्वस्तु की प्रतीतियाँ होनी चाहियें। शून्य से कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता। नागार्जुन के शून्य के समान परम निषेध में जगत की व्याख्या नहीं पाई जा सकती। वास्तव में जो कुछ मानस को एक शून्य मात्र प्रतीत होता है वही चेतना के द्वारा एक श्रसीम सम्पूर्ण ज्ञात होता है। सत उतना ही यथार्थ है जितना कि असत्। श्री अरिवन्द के शब्दों में, "यह स्वयं में एक कोरी शून्यता मात्र नहीं है क्योंकि एक शून्य निरपेक्ष निरपेक्ष नहीं है। हमारा एक शून्याकाश अथवा शून्य का प्रत्यय उसको जानने अथवा समभने का हमारी मानसिक असमर्थता का एक प्रत्ययजन्य चिह्न मात्र है।"

### श्री श्ररविन्द का सर्वांग मत

### जगत शक्ति का कीड़ा है

#### १०२ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

द्वारा इस सत्य का समान रूप से समर्थन किया गया है। एक ग्रसीम चेतना-शक्ति समस्त वस्तुग्रों की मुख्टा, पालक ग्रौर नाशक है। गुणा ग्रौर मात्रा में भेद केवल इस शक्ति के एकत्रीकरण की तीव्रता की विभिन्नता के कारण है। वह चेतना शक्ति ग्रविमाज्य है ग्रौर मानसिक चेतना के समान प्रत्येक वस्तु में स्वयं के एक समान श्रंश में नहीं बल्कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ ग्रौर एक ही समय में पूर्ण रूप से उपस्थित है। "किया की शक्ति का रूप, प्रणाली ग्रौर परिणाम ग्रगणित प्रकार से परिवर्तित होता रहता है परन्तु नित्य, मौलिक, ग्रसीम शक्ति सब में वहीं है।"

#### शक्ति का स्वभाव

यह चेतना निश्चय ही साधारण बाह्य चेतना मात्र नहीं है क्योंकि जैसा कि मनोवंज्ञानिक अनुसंघानों ने भली प्रकार दिखा दिया है, चेतना अचेतन की गहन पतों में छिपी शक्तियों का एक नगण्य अंश मात्र है। चेतना मानसिक नहीं है यद्यपि केवल मानव ही आत्म चेतन है। यहाँ पर गहन निद्रा का विश्लेषण करते हुये शंकर का चेतना और आत्मा चेतना का अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आत्म चेतना चेतना का एक पहलू मात्र है जोकि नित्य है और जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुष्ति सभी अवस्थाओं में रहती है। चेतना के जड़ पदार्थ से निकलने का सिद्धान्त वर्तमान काल में खण्डित किया जा चुका है। "चेतना मस्तिष्क का प्रयोग करती है जिसको कि उसकी उद्धों नुस्ति प्रवृत्तियों ने उत्पन्न किया है मस्तिष्क ने चेतना नहीं उत्पन्न की है और न ही वह उसका प्रयोग करता है।" यौगिक चमत्कार असामान्य मनोविज्ञान तथा परा मनोविज्ञान में आधुनिक अनुसंघानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चेतना के लिये साधन अपरिहार्य नहीं है।

यह चेतना सब कहीं उपस्थित है। सर जगदीशचन्द्र वसु के प्रयोगों ने एक वैज्ञानिक श्राधार पर पौधों में चेतना की उपस्थिति सिद्ध कर दी और यह श्राशा करने के श्रनेक कारण हैं कि श्रौर भी श्रधिक सूक्ष्म यन्त्र उनलब्ध होने पर यह धातुश्रों के विषय में भी सिद्ध किया जा सकेगा। सभी विज्ञान इस मान्यता पर श्राधारित हैं कि प्रकृति में भी व्यवधान नहीं हैं। "विचार को वहाँ पर एकता मान लेने का श्रधिकार है जहाँ पर वह एकता प्रतीतियों के श्रन्य सभी वर्गों द्वारा मानी गई है श्रौर केवल एक वर्ग में निषेच नहीं की गई बित्क केवल दूसरों की श्रपेक्षा श्रधिक छिपी हुई है।" वस्तु जगत की व्यवस्था में श्रावश्यक प्रत्येक वस्तु श्रस्तित्व रखती है यदि उसके श्रस्तित्व का तथ्यों से न तो निषेध होता है श्रौर न पृष्टिट होती है। शुद्ध तर्क ग्रपने निर्ण्यों की प्रामाणिकता के लिये एक श्रनुभव-पूर्व निश्चितता रखता है।

२१. वही, भाग १, पृष्ठ दद

२२. वही, पृष्ठ १०३

२३. वही, पुष्ठ १०६

वज्ञानिक ग्रथवा श्राध्यात्मिक सभी ज्ञान ज्ञात से श्रज्ञात की श्रोर जा सकता है। श्रविच्छन्नता यथार्थ भेदों के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार की छलांग की महत्ता में एक श्रास्था सभी दार्शनिक चिन्तन के मूल में है। यही जगत में कार्य करने वाली शक्ति के सभी रूपों में चेतना के श्रस्तित्व के श्री श्ररविन्द के विचार की श्रामा- िएकता है।

#### देश श्रीर काल

इस प्रकार "देश रूप ग्रौर विषयों को एकत्रित रखने के लिये विस्तृत ब्रह्म होगा। काल रूप और विषयों को ले जाते हुये आत्मशक्ति की गति के विस्तार के लिये मात्मविस्तृत ब्रह्म होगा। तब दोनों ही विश्वगत चिरंतन की एक ही आत्माभिव्यक्ति के दो पहलू होंगे।" काल का स्तर चिरंतन की नित्यता है और देश का असीम की अपरिमितता। नित्यता के अनुसार सत् की तीन विभिन्न अवस्थायें हैं। कालातीत नित्यता, काल की सर्वांगता और काल की गति। परन्त यह सभी एक ही नित्यता है। काल श्रौर कालातीत, परिवर्तन श्रौर स्थिरता काल में घटनायें नहीं हैं। सत्ता के मौलिक तत्व सनातन में सदैव उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार देश ग्रौर काल संबोधि के रूप नहीं हैं, न ही वे निरपेक्ष सत्ताएँ हैं ग्रीर न केवल सम्बन्धों के रूप हैं। देश काल विषयक ग्राधु-निक चर्त श्रायामात्मक (Four-dimensional) सिद्धान्त के साथ श्री ग्ररविन्द देश श्रौर काल को ताने-बाने के समान परस्पर गुँफित मानते हैं। परम सत्य चेतना के लिये काल एक नित्य वर्तमान है और देश एक अविभाज्य आत्मगत विस्तार। यह सिद्धान्त ग्राधुनिक मौतिकशास्त्र के देश काल सिद्धान्त का विरोधी नहीं है बल्कि उससे भी श्रागे जाता है। भौतिकशास्त्र में सापेक्षता (Relativity) श्रीर परिमारा (Quantum) के सिद्धान्तों ने यह मली प्रकार दिखला दिया है कि इस समृद्ध जगत की विवेचना करने के श्रन्तिम शब्द विज्ञान के पास नहीं हैं। हीसेनबर्ग के अनियंत्रितता के सिद्धान्त (Principle of indeterminacy) ने विज्ञान में प्राचीन काल से स्थिर कार्यकारण के नियम का खण्डन कर दिया है और उसके स्थान पर एक संभावना (Probability) का मापदण्ड रख दिया है। इसी बात को म्राइन्सटाइन ने विश्व भौतिकशास्त्र (Macrophysics) के क्षेत्र में सिद्ध किया है। इस प्रकार आधुनिक भौतिक शास्त्र एक बल शक्ति (Energy-force) के सिद्धान्त पर पहु चता है जिसकी गतिविधियाँ यांत्रिक रूप से निश्चित नहीं हैं। सेमुग्रल ग्रलैक्जैण्डर उसी को अपने दर्शन का श्राघार बना लेता है। श्री ग्ररविन्द का दर्शन इससे ग्रागे बढ़ा है श्रीर उसमें ग्रलैंक्जैंण्डर की समस्याश्रों को हल किया गया है। विज्ञान के श्रसीम देशकालात्मक जगत के श्राघार में श्री श्ररविन्द ने एक

२४. वही, भाग २, पृष्ठ १०७

श्रिनिबंचनीय श्रसीम श्रौर देश कालातीत सत्ता की श्रोर संकेत किया है। तन्त्र के साथ श्री अरिवन्द ने शिव श्रौर काली, सत् श्रौर संभूति दोनों को माना है। उसने मौतिकवाद श्रौर प्राग्वाद को समान रूप से एकांगी मानकर छोड़ दिया है। ब्रह्म श्रौर माया परम सद्वस्तु के समान रूप से यथार्थ पहलू हैं। विकासवाद का सिद्धान्त यह दिखलाता है कि किस प्रकार प्रकृति, जोिक श्रपने प्रारम्भिक रूप में श्रचेतन है, कमशः चेतन श्रौर श्रात्मचेतन स्तरों पर विकसित होती है। यदि प्रकृति पूर्णतया श्रचेतन है तो उससे महत श्रौर श्रहंकार कैसे निकलते हैं? जो कुछ विवर्तित होता है वह निवर्तित भी होना चाहिये श्रौर इस कारण प्रकृति की श्रचेतनता केवल एक श्रावरण मात्र है जिसको वह कमशः हटाती है। श्री श्ररविन्द के श्रनुसार सांख्य सिद्धान्त के पीछे मूल विचार श्रात्मा श्रौर प्रकृति का बाह्य रूप से विरोधी स्वमाव है परन्तु यह द्वैत श्रन्तिम नहीं है। पुरुष श्रौर प्रकृति केवल तभी सम्बन्धित हो सकते हैं जबिक वे एक ही सद्वस्तु के भिन्न-भिन्न पहलू हों।

परन्तु शंकर के दर्शन जैसा एक निषेधात्मक अद्वैत सांख्य की समस्याओं का कोई हल नहीं है। शंकर के अध्यासवाद के विरुद्ध श्री अरविन्द ने एक "विश्वगत यथार्थवाद" की स्थापना की है। शंकर के समान ही उसने जगत की श्रसत्यता को समकाने के लिये स्वप्न की उपमा के प्रयोग का विरोध किया है। स्वप्न मी ग्रसद् नहीं हैं। केवल ग्रन्य ग्रवस्थाओं द्वारा उनके निषेध के ग्राधार पर उनका परित्याग नहीं किया जा सकता। निर्वाण का अनुभव संसार के अनुभव की श्रसत्यता को सिद्ध नहीं करता जैसा कि शून्यवादी भूल से मान लेते हैं। न तो स्वप्त और न जीवन ही स्रसत्य है। स्रपने पक्ष की पुष्टि के लिये श्री स्ररविन्द ने स्वप्न का एक महत्वपूर्ण विश्लेषरण उपस्थित किया है। यहाँ तक वह शंकर से सहमत है। परन्तु फिर वह पारमार्थिक दृष्टिकोगा से जगत के मिथ्यात्व के सिद्धान्त का विरोध करता है स्थिरता का सत्य साथ ही साथ उपस्थित परिवर्तन के सत्य का निषेघ नहीं करता । व्यावहारिक श्रौर ग्राघ्यात्मिक सत्यों में कोई निरपेक्ष खाई नहीं है यद्यपि ग्राघ्यात्मिक स्तर निश्चय ही व्यावहारिक से उच्चतर है। श्री ग्ररविन्द ने सिद्ध किया है कि किस तरह शंकर द्वारा प्रयुक्त घट श्राकाश, सर्प रज्ज, मृगतृष्णा, रजत सीप; इत्यादि की उपमाएँ दूसरे पर श्रारोपित वस्तू के श्रस्तित्व की पूर्वमान्यता पर ग्राधारित हैं ग्रीर इस कारएा संसार की ग्रसत्यता को सिद्ध नहीं करतीं । मानस यथार्थ अनुभव से ही ग्रयथार्थ मानसिक प्रतिमाएँ बनाता है। सद् सत की सद्शक्ति द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ स्वयं भी सद् होनी चाहिएँ। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है, ''चेष्टा, गति, किया, सप्टि में जो कुछ है वह ब्रह्म

२४. बही, पृष्ठ ६७

है; संभूति सत् की एक गित है; काल सनातन की एक अभिव्यक्ति है।" माया के सृष्टा के रूप में ईश्वर, यथार्थ प्रतीतियों के रूप में संसार श्रीर मोक्ष की खोज करते हुए व्यक्ति असद् नहीं हो सकता।

कान्ट और बद्ध तर्क तक सीमित रहते हैं, शंकर ने तर्क और संबोधि के संघर्ष को बनाये रखा हैं, श्री अरविन्द ने स्वयं संबोधि में ही तर्क के लिये स्थान पाया है। भौतिक जगत का निषेध करने वाला दर्शन हमारे युगधर्म के विरुद्ध है। हमारे युग के दर्शन को यहीं श्रीर ग्रभी हमारी समस्याश्रों का हल निकालना चाहिये, उनको ग्रसद् ग्रहकर छोड़ न देना चाहिये। ग्राज हमें चिरंतन सत्य के विविघ रूपों को हमारे युग की माँगों के ग्रनुसार नया जामा पहनाना होगा । यहीं पर श्री अरिवन्द का दर्शन शंकर तथा ग्रन्य दार्शनिकों के सिद्धान्तों से श्रेष्ठ है। वह केवल भ्राध्यात्मशास्त्र की ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत भ्रौर सामाजिक जीवन की समस्याग्रों को भी हल करता है। उसमें व्यावहारिक श्रौर ग्राध्यात्मिक के बीच की खाई को भर दिया गया है। भौतिकशास्त्र वस्तु जगत के रहस्यों का उद्घाटन करता है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और अन्तर्जगत का अध्ययन करता है। आध्यात्मशास्त्र को इन सभी के तथ्यों का एक उच्चतर सत्य में समावेश करना चाहिये। श्री ग्ररविन्द का दर्शन हमारे युग में ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सत्य का निरोध नहीं करता बंल्कि सद्वस्तु के एक सर्वांग दर्शन में उन सबको समाहित करके उनकी व्याख्या करता है। मायावाद सृष्टि की समस्या का कोई सुलभाव नहीं है। वह प्रन्थियों को सुलभाता नहीं बल्कि उनकी उपेक्षा करता है। दार्शनिक समस्याओं के एक यथार्थ हल को ईश्वर, जगत और व्यक्ति के सत्यों की व्याख्या ही नहीं करनी है बल्कि उनको एक सर्वांग पूर्ण में बाँधना भी है। अपने सिंट के सिद्धान्त में श्री अरिवन्द ने केवल अन्य सिद्धान्तों की सीमाएँ ही नहीं दिखलाई हैं बल्कि उनके सत्यों को भी माना है। ग्रस्तित्व, चेतना ग्रौर ग्रानन्द के दृष्टिकी एा से जगत ऋमशः माया, प्रकृति ग्रीर लीला है। ग्रतः जगत के एक सर्वांग दर्शन के लिये ये सभी एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। श्री अरविन्द के भ्रनुसार जगत केवल माया श्रौर प्रकृति ही नहीं बल्कि लीला भी है।<sup>२०</sup>

#### त्रिविध ग्रभिव्यक्ति

श्री अरविन्द के अनुसार जगत श्रितमानस चैतन्य की विविध एकाग्रता का परिगाम है। सृष्टा श्रितमानस में ज्ञाता, ज्ञेय श्रीर ज्ञान का श्रन्तर नहीं है । इस

२६. वही पृष्ठ २०२

२७. "लीला क्रीड़ा, बालक का ग्रानन्द, किंव का ग्रानन्द, ग्रिभेनेता का ग्रानन्द, चिरयौवन-मय, सदैव अणुण्ण वस्तुग्रों की आत्मा से यन्त्रकार का ग्रानन्द, उस आत्म-सृष्टि और उस ग्रात्म-भिन्यिक्त के ग्रानन्द मात्र के हेतु स्वयं को स्वयं में पुनः पुनः उत्पन्न करते हुये स्वयं क्रीड़ा, स्वयं खिसाड़ी शौर स्वयं ही क्रीड़ास्थल है।"

सन्तुलित एकाग्रता से भौतिक, प्रागात्मक ग्रौर मानसिक सत्ता की सुष्टि केन्द्रीकरण, चेतना की एक ग्रसमान एकाग्रता और शक्ति के विविध विभाजन के कारए है जिसमें स्रात्म विभाजन स्रथवा उसके व्यवहारिक प्रतीति जगत का उद्गम है। सर्व प्रथम ज्ञाता स्वयं को ज्ञान में विषयी के रूप में एकाग्र रखता है ग्रौर ग्रपनी चैतन्य शक्ति को अपने रूप में अपने से सतत् अभिव्यक्त होती हुई, उसमें कार्य करती हुई, स्वयं में वापस लौटती हुई श्रौर फिर पुनः प्रकट होती हुई पाता है। फिर इससे ज्ञाता, ज्ञेय ग्रौर ज्ञान; ग्रात्मा, माया ग्रौर ग्रात्मा की संभूति का विभाजन होता है। इसके पश्चात चेतन म्रात्मा की उसके प्रत्येक रूप में पूनरावित्त होती है। अब, यहाँ तक अनेक की कीड़ा यथार्थ है। यह अतिमानस की सुष्टि है। वह मानस को सृष्टि के साधन के रूप में प्रयोग करता है। स्रतः कुछ स्रागे बढ़कर के ततीय ग्रवस्था में मानस ग्रज्ञान का स्तर बन जाता है जोकि वस्तुग्रों में निरपेक्ष विमाजन उत्पन्न करता है। इस प्रकार अतिमानस की जगत की स्थापना करने वाली चेतना की तीन अवस्थाएँ हैं। "प्रथम वस्तुओं की स्वाभाविक एकता की स्थापना करती है; द्वितीय अनेक की एक और एक की अनेक में अभिव्यक्ति के लिये उस एकता में संशोधन करती है; तृतीय एक विविध व्यक्तित्व के विकास के लिये जोकि अज्ञान की किया के कारए हममें निम्न स्तर पर एक पृथक् 'अहं' का भ्रम बन जाता है, उस भ्रवस्था को भ्रौर भी संशोधित करती है।"रें परन्तू फिर भी, प्रथम सच्चिदानन्द की चेतना का शुद्ध एकी भूत रूप नहीं है क्योंकि वह देश काल से परे है ग्रीर केवल बीज रूप में ही जगत को धारण करती है। दूसरी श्रोर वह सच्चिदानन्द की एक सर्वग्राही, सर्वाधिकारी श्रौर सर्वविधायक समान श्रात्मामिव्यक्ति है। परन्तु वहाँ कोई वैयक्तिकरएा नहीं है। वह चेतन पुरुष की यथार्थ कीड़ा है। ये तीनों अवस्थाएँ एक ही सत्य पर कार्य करने की विविध पद्धतियाँ हैं। परस्पर विरुद्ध सृष्टि के सिद्धान्तों की समस्यायें इनमें से किसी एक पर विशेष बल देने के कारण उत्पन्न होती हैं। श्री अरविन्द का अतिमानस की विविध प्रवस्थाओं का विचार ग्रद्धैत, विशिष्टाद्धैत ग्रीर द्वैत के सिद्धान्तों में एक समीचीन सामंजस्य प्रस्तुत करता है। यह स्मरसीय है कि श्री श्ररविन्द ने एक उच्चतर और निम्नतर माया, एक उच्च और निम्न प्रकृति में स्पष्ट भेद किया है। वैयक्तिकता की तृतीय भ्रवस्था स्वयं भ्रज्ञान नहीं है यद्यपि भ्रज्ञान उसका परिएाम हो सकता है। वह एक एकता में एक प्रकार का आनन्दमय द्वैत है जो कि मानस की किया द्वारा अज्ञान का विशेष द्वैत बन जाता है। अतिमानस ज्ञान में ग्रहरण और निरीक्षण की दोहरी शक्ति को लेकर ग्रागे बढ़ता है। सारभूत ए हता से लेकर परिएगामस्वरूप अनेकता तक वह समस्त वस्तुओं को अपने अनेक पहलुओं में एक के रूप में स्वयं में घात्मसात कर लेता है और ग्रपने संकल्प तथा

२ इ. वही, भाग १, पृष्ठ १७७

ज्ञान के विषयों के रूप में स्वयं में सब वस्तुग्रों को पृथक्-पृथक् देखता है। माता

तन्त्र श्रौर शक्ति दर्शन के साथ श्री श्ररविन्द ने दैवी शक्ति को माता कहा है। यह सच्चिदानन्द की चेतना शक्ति है श्रौर सृष्टि के बहुत ऊपर है। श्रपने व्यक्तिगत, सार्वभौम ग्रौर सर्वातिशायी, त्रिविध रूपों में वह मानव ग्रौर प्रकृति में मध्यस्थता करती है, जगत की सुष्टि करती श्रौर उसको परम से जोड़ती है। इस शक्ति की चार प्रमुख घाराएँ हैं जिनका श्री अरविन्द ने माता के विभिन्न व्यक्तित्वों के रूप में वर्णन किया है यथा महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती । श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, "महेश्वरी विश्व-शक्तियों की विस्तृत रूप रेखा को निर्धारित करती है। महाकाली उनके वेग और शक्ति का चालन करती है। महालक्ष्मी उनकी गति और यति का पता लगाती है परन्तु महा-सरस्वती उनके संगठन श्रीर कार्य के विस्तार, श्रंशों के परस्पर सम्बन्ध श्रीर शक्तियों के प्रभावोत्पादक संगठन तथा परिगामों और पूर्ति की अव्यर्थ यथार्थता को भ्रध्यक्षता करती है। "रे इन चार मुख्य शक्तियों के भ्रतिरिक्त माता की भ्रौर भी ग्रसंख्य शक्तियाँ हैं। हमारा समृद्ध जगत ग्रग्ग, परमाग् ग्रीर शक्ति मात्र की श्रसंख्य रचनाश्रों का परिगाम नहीं है। वह विश्वमाता की सृष्टि है जोकि केवल ऊपर से ही शासन नहीं करती बल्कि व्यक्तिगत और निर्वेयक्तिक दोनों ही रूपों में नीचे भी उतरती है। इस प्रकार श्री अरविन्द ने सुष्टि में भगवद कुपा का समावेश किया है।

#### लोला

यदि हम पूर्णं सत् में प्रयोजन को मान सकते हों तो इस जगत् की पृष्ठभूमि में मूल प्रयोजन लीला है। जिस प्रकार माया के प्रत्यय में ग्रस्तित्व के पहलू पर श्रौर प्रकृति के प्रत्यय में चेतना-शक्ति पर वल दिया गया है उसी प्रकार श्रानन्द के दृष्टिकोगा से जगत सिन्नदानन्द की लीला है। वह देवी पुरुष श्रौर देवी प्रकृति की शाश्वत कीड़ा, शिव श्रौर काली का ग्रमर नृत्य है। इस प्रकार श्री ग्ररिवन्द ने देवी सत्ता की सहज ग्रात्माभिव्यक्ति, प्रयोजनहीन- प्रयोजन श्रौर जगत के क्यों की व्याख्या की है। माया श्रौर प्रकृति के सिद्धान्त देवी सत्ता के श्रानन्द पक्ष की व्याख्या करने में ग्रसमर्थ है। माया श्रौर प्रकृति के पीछे परम की लीला है। वह कोई इच्छा पूर्ति की क्रिया नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर ईश्वर श्रपूर्ण सिद्ध होगा। परन्तु फिर भी वह कोई श्र्यंहीन क्रीड़ा नहीं है क्योंकि यह मानने पर भी सिन्चदानन्द दोषपूर्ण हो जाता है। सृष्टा न तो एक ग्रपूर्ण व्यक्ति है श्रौर न

२१. श्री अरविन्द: द मदर पृष्ठ ६६

#### १०८ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

जगत से परे कोई देव। जगत सृष्टा की लीला है। वह संकल्प की चेष्टा से नहीं बिल्क उसकी स्वयं की प्रकृति के कारएा देवी चेतना की एक सहज ग्रभि-व्यक्ति है।

#### श्रभिव्यक्ति

जगत, अपने विरोधी में अपना साक्षात्कार करने के लिये, सन्चिदानन्द का श्रात्मगोपन है। सन्विदानन्द श्रसीम सत्, चिद, श्रात्म-पालक शक्ति, श्रानन्द श्रौर एकता है। दूसरी थ्रोर, जगत में हम ससीम श्रात्माएँ, सीमित चेतनाएँ, परमारामों की म्रव्यवस्था, सुख दु:ख भौर तटस्थता की एक म्रस्त-व्यस्त गति श्रीर ग्रन्त में शक्तियों श्रीर जीवों में श्रसामंजस्य पाते हैं। ये दोनों ही उसके दो रूप हैं। जगत अपने विरोधी में अपना साक्षात्कार करने के लिये सिच्चदानन्द के श्रानन्द की श्रमिव्यक्ति है। सम्पूर्ण सुष्टि श्रीर संभूति इस ग्रात्मामिव्यक्ति के श्रति-रिक्त ग्रौर कुछ नहीं है। रे बालक की कीड़ा ग्रथवा कवि की ग्रात्मामिव्यक्ति न तो एक प्राप्त ध्येय को प्राप्त करने के लिये किसी योजना के अर्थ में प्रयोजनमय है स्रोर न निरर्थंक के अर्थों में प्रयोजनहीन । पूर्ण सद्वस्तु गतिहीन नहीं है। गति उसमें है यद्यपि वह गति में नही है। वह स्थिर भी है भ्रौर गति शील भी है। वह काल में है ग्रौर कालातीत भी है। "निर्माण करने ग्रथवा निर्मित होने के सामान्य अर्थों में निरपेक्ष न तो सृष्टि करता है और न सृजित ही है। हम केवल सत् के जो कुछ वह सार रूप में पहले से ही है वही रूप ग्रीर गति ग्रहरण करने के अर्थ में ही सुष्टि की बात कर सकते हैं।" इस प्रकार श्री ग्ररविन्द का दर्शन सुष्टि के सिद्धान्त के विरुद्ध सभी परम्परागत ग्राक्षेपों से बच जाता है।

### सृष्टा : ग्रतिमानस

सर्वेश्वरवाद ईश्वर की आन्तरिकता पर, देववाद (Deism) उसकी अतिशयता पर और ईश्वरवाद उसके व्यक्तित्व पर यथार्थ ही बल देता है। परन्तु ये सभी मत समान रूप में एकांगी हैं। ईश्वर अन्तःस्थ ही नहीं बल्कि अतिशायी भी है, व्यक्तित्वमय ही नहीं बल्कि निर्वेयक्तिक भी है। वह मानव में भी है और जगत में भी, यद्यपि ये दोनों मिलकर भी उसको समाप्त नहीं करते। देववाद ईश्वर और जगत में एक गहरी खाई बना देता है। सर्वेश्वरवाद दोनों को एक कर देता है। श्री अरिवन्द ने जगत को देवी चेतना की एक अभिव्यक्ति माना है। देवी सत्ता के पूर्णतया विरुद्ध प्रतीत होने वाला जड़ रूप ही अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है क्योंकि पूर्ण निवर्तन पूर्ण विरोध में ही सम्भव है। यह

३०. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ १ ५४

३१. वही, पृष्ठ ४७

भौतिक रूप सत्य है क्योंकि ''जो कुछ सृजित है वह उसका स्रौर उसमें ही होना चाहिये स्रौर जो पूर्णतया यथार्थ के सार से बना है वह स्वयं भी यथार्थ होना चाहिये।''<sup>१९</sup>

ससीम की ग्रसीम द्वारा सुष्टि के लिये एक निर्देशक ग्रौर सिक्रय शक्ति ग्रावश्यक है जोकि ग्रसीम संमावनाग्रों में से विशेष वस्तुग्रों की रचना करे। परन्तु यह शक्ति मानस नहीं है। बर्कले का "प्रत्यक्ष ही सार है" का सिद्धान्त यथार्थ जगत की व्याख्या नहीं करता। तार्किक कम सदैव आध्यात्मिक कम का प्रति-निधित्व नहीं करता क्योंकि अनुभव के विभिन्न स्तरों पर स्वयं तर्क भी परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यक्ष का विषय होने के पूर्व किसी वस्तु का ग्रस्तित्व ज्ञात नहीं होता, केवल इस तथ्य से यह परिगाम नहीं निकलता कि प्रत्यक्ष ही वस्तुत्रों का सार है। फिर टी० एच० ग्रीन का विश्व-मानस तो एक मिथ्या नाम मात्र है। मानस सत्यों को प्रतिबिम्बित करने वाला एक दर्पएा है। वह अनुमव के यथार्थ तथ्यों के श्राघार पर कार्य करके ही सत्यों को जान सकता है। एक असीम मानस एक मानसिक सुष्टि के दोषों से परिपूर्ण जगत ही उत्पन्न करेगा। अतः हेगेल के 'रचनाशील प्रत्यय' के विरुद्ध श्री ग्ररिवन्द ने उसकी 'यथार्थ-प्रत्यय' (Real-Idea) कहना पसन्द किया है जोकि ''यथार्थ सत् को ग्रिभिव्यक्त करने वाली, यथार्थ सत् से उत्पन्न और उसकी प्रकृति में माग लेने वाली चेतन शक्ति का एक प्रभाव है।" सिच्चिदानन्द निरपेक्ष प्रत्यय नहीं है। वह केवल सत् ग्रीर चेतन ही नहीं बल्कि श्रानन्द भी है।

श्री ग्ररिवन्द के अनुसार सिन्चिदानन्द श्रीर विश्व, ज्ञान ग्रीर श्रज्ञान के मम्य की कड़ी ग्रितिमानस (Supermind) है। "हम उसे ग्रिति मानस ग्रथवा सत्यचेतना कहते हैं क्योंकि वह एक मानसिकता से श्रेष्ठ तत्व है श्रीर वस्तुग्रों की एकता श्रीर मौलिक सत्य में रहता, कार्य करता श्रीर श्रागे बढ़ता है, मानस के समान उनकी प्रतीति श्रीर रूपात्मक विभाजनों में नहीं रहता।" देशकालातीत से देशकालमय पर पहुँचने के लिये श्रितिमानस एक तार्किक श्रावश्यकता है। वह एक ज्ञान-संकल्प श्रथवा चेतन-शक्ति है। वह स्वयं सिन्चिदानन्द का गतिशील पहलू है। वह ईश्वर का श्रात्म-ज्ञान श्रीर श्रात्म शक्ति है।

श्री श्ररिवन्द के श्रनुसार जो कुछ हम जान सकते हैं उसमें सबसे पहले श्रिवभाज्य सत्ता है; दूसरे, उसकी एकता है एकीभूत सब कुछ का विस्तार और तीसरे सत्य-चेतना में उसका दृढ़ श्रात्मविस्तार है जोकि उस फैलाव को श्रात्म सात श्रीर घारण करता है और उसको एक यथार्थ विश्वंखलता होने से बचाता है। यह है श्रितिमानस, सत्य-चेतन, यथार्थ-प्रत्यय जोकि स्वयं को और संभूति को जानता है। इस प्रकार श्रितिमानस एकात्मक चेतना श्रीर मानस के बीच है।

३२. वही, भाग २, पृष्ठ २२

३३. वही, भाग १, पृष्ठ १७४

#### ११० भी ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

वह दैवी शक्ति के श्रवरोहरण में चतुर्थ श्रीर हमारे श्रारोहरण में भी चतुर्थ है। सत्य-चेतना के अपने प्रत्यक्ष श्रनुमव, मानिसक चेतना से उसकी तुलना तथा श्रन्त में वेदों श्रीर उपनिषदों के निर्देशों से श्री श्ररविन्द श्रितमानस के इस प्रत्यय पर पहुँचा है। श्रितिमानस विश्व से परे नहीं है। हैं श्री श्ररविन्द का विचार है कि उससे पूर्व दार्शनिकों का श्रितमानस के विषय में कोई निश्चित विचार नहीं था। गीता के कुष्ण केवल एक श्रिधमानस देव हैं। इस प्रकार चेतना के कम में श्रितमानस परम्परागत वेदान्त के ब्रह्म से कहीं श्रिधक उच्च है। हैं।

श्रतिमानस दैवी विज्ञान है जोकि जगत का सृजन, पालन श्रोर शासन करता है। उसमें विचारों, संकल्पों श्रोर शक्तियों में संघर्ष नहीं है क्योंकि सभी एक ही चेतना से सम्बद्ध हैं। श्रतिमानस सृष्टा है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, घटघटवासी, विमु श्रोर श्रन्तर्यामी है। उसमें ज्ञाता, ज्ञान श्रोर ज्ञेय का कोई श्रन्तर नहीं है। वह समस्त त्रिपुटियों का श्राघार है। यह श्रतिमानस किस प्रकार जगत की सृष्टि करता श्रोर उसके विकास का निर्देश करता है इसका विवेचन हम श्रगले श्रध्याय में करेंगे।

३४. ''श्रंति मानसिक श्रीर विश्वातीत सत्ता एक ही नहीं है।''

श्री अरविन्द : लैटर्स, प्रथम सीरीज, पृष्ठ १०४

<sup>,</sup>३५. "मैं ब्रह्म-चेतना मैं तीन दिने में पहुंच गया परन्तु और्ति मानसिकं स्तर पर पहुंचने मैं एक दशाब्दि का समयं लग गया।"

<sup>-</sup>श्री ग्ररनिन्दं: मंदर इंण्डियां, अगस्त १९४२, पूष्ठ ६

# विकास

"सार रूप में समस्त विकास चेतना की शक्ति को श्रिभिव्यक्त सत् में बदल देना है ताकि वह जो कुछ श्रभी तक श्रिभिव्यक्त नहीं है उसको उच्चतर तीव्रता में, जड़ से जीवन, जीवन से मानस, मानस से श्रात्मा तक उठाया जा सके।"

-श्री ग्ररविन्द<sup>१</sup>

विकास एक ऐसा तथ्य है जिसके लिये श्रव श्रौर श्रविक प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं है। श्रौसवाल्ड स्पैन्गलर जैसे दार्शनिकों के विकास विरोधी तर्क श्रव गये बीते हो गये हैं। विकास का सिद्धान्त मानव ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में ग्रहण कर लिया गया है। स्वयं दर्शन के क्षेत्र में भी श्रनेक प्रकार के सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं जिनकी तर्कपूर्ण समीक्षा की धावश्यकता है ताकि एक बुद्धि-सम्मत श्रौर श्रनुभव से प्रतिपादित सिद्धान्त पर पहुंचा जा सके।

लॉयड मॉर्गन के अनुसार "विकास वह नाम है जोकि हम सभी प्राकृतिक घटनाओं में कम की विस्तृत योजना को देते हैं।" परन्तु इस योजना को यथार्थ रूप में सर्वग्राही बनाने के लिये इस व्याख्या को आगे बढ़ाकर उसमें मानस और आत्मा की घटनाओं को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। विकास के सिद्धान्त को सत्ता के सभी स्तरों, जड़, प्राग्ग, मानस और आतमा का कम और प्रयोजन खोजना होगा और इस सामान्य योजना के अनुरूप ही भविष्य की प्रगति की भी कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रसंग में हम श्री अरविन्द के सिद्धान्त का मूल्यांकन करने से पूर्व विकास के अन्य सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे।

श्री अरिवन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ६४०

२. लायड मॉर्गन : एमर्जेन्ट एवाल्यूशन, पृष्ठ १

### यन्त्रवादी सिद्धान्त

#### चार्ल्स डाविन

चार्ल्स डार्विन जीवशास्त्र के क्षेत्र में विकास के यन्त्रवादी सिद्धान्त का सबसे बड़ा समर्थंक है। उसके सिद्धान्त के मुख्य सूत्र "ग्रस्तित्व के लिये संघर्ष" श्रोर "योग्यतम की विजय" हैं। विभिन्न प्रकार के वातावरण से यन्त्रवत् श्रनुरूपता के कारण एक सामान्य स्रोत से विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी विकसित होते हैं। इन भेदों के मुख्य कारण व्यक्ति के ग्रपने जीवन में श्रनुभव श्रौर व्यवहार नहीं बिल्क उसमें स्थित जीवाणुश्रों के ग्रन्तस्थ भेद हैं। डार्विन के श्रनुसार, वातावरण का प्रभाव श्रप्रत्यक्ष रूप में श्रर्थात् विशेष वातावरण के प्रतिकूल गुणों के उन्मुलन श्रौर श्रनुकूल गुणों की प्रतिष्ठा के द्वारा होता है। इस प्रकार छोटे श्रौर अस्पष्ट परिवर्तन होते हैं जिनके कालाविध में क्रमशः एकित्रत हो जाने से एक ही उद्गम से निकली श्रनेक शाखाश्रों में बड़ा श्रन्तर पड़ जाता है।

परन्तु वीसमैन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों की वंशानुकम के विषय में नवीनतम खोजों ने यह दिखला दिया है कि एक पीढ़ी के परिवर्तन वंशानुकम द्वारा
दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुँचते। परन्तु परिवर्तन आकस्मिक होते हैं जिनसे कि
विकास में नव्योत्क्रान्ति के सत्य की पुष्टि होती है। सच तो यह है कि विकास
नव्योत्क्रान्तियुक्त होना ही चाहिये। यन्त्रवत् विकास एक आत्म विरोधी बात है।
मूल्य की नवीनता के लिये नव्योत्क्रान्ति का होना आवश्यक है। डार्विन के
सिद्धान्तों में दूसरा दोष विभिन्न स्तरों को जोड़ने वाली कड़ियों की अनुपस्थित
है जिससे कि निरन्तरता में आघात उत्पन्न हो जाता है और जिनको डार्विन
अपनी समस्त संग्रहीत सामग्री द्वारा भी जोड़ नहीं सका। यह तथ्य भी
नुआतेत्क्रान्तिवाद के पक्ष में जाता है क्योंकि उसमें नवीनता होते हुये भी निरंतरता
सहती है। फिर विकास का सीधा कम भौतिक स्तरों की व्याख्या कर सकता है
अन्यों की नहीं क्योंकि प्रत्येक स्तर के अपने नियम होते हैं। अन्त में यन्त्रवाद
विकास के 'क्यों' की व्याख्या नहीं करता जोकि किसी भी सिद्धान्त के लिये
अवश्वरयक है। योग्यतम की विजय का सिद्धान्त एकांगी है क्योंकि जीवन में संघर्ष
अवश्वरयक है। योग्यतम की विजय का सिद्धान्त एकांगी है क्योंकि जीवन में संघर्ष

विर्वर्ट स्पेन्सर

हर्बर्ट स्पेन्सर भी विकास के अपने दार्शनिक सिद्धान्त को यन्त्रवःद पर आधारित करता है। वह सत्ता के प्रत्येक स्तर की शक्ति के केन्द्रीकरण श्रौर विश्वंखलन द्वारा व्याख्या करता है। जड़ पदार्थ श्रविनाशी है, गति चिरंतन है।

३. "प्रत्येक स्तर के अपने सत्य हैं।" —श्री अरविन्द : लाइट्स ऑन योग, पृष्ठ ४

शक्ति की निरन्तरता ही परम मौलिक सत्य है। प्रकृति में जड़ पदार्थ और गित का सतत् पुनिवतरण होता रहता है। समस्त विश्व विकास और विनाश की दोहरी प्रिक्रिया में रत है। विकास में जड़ का संगठन और गित का वितरण होता है। विनाश में जड़ का विष्णुंखलन और गित का संकोच होता है। विकास में जड़ पदार्थ अनिश्चित असामंजस्यपूर्ण एक रसता से एक निश्चित सामंजस्यपूर्ण िवधता पर पहुँचता है। इस प्रिक्रिया में गित का भी एक समानान्तर रूपान्तरण होता है। स्पेन्सर प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र और मानसिक जीवन के सभी विभागों से उदाहरण देकर इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है। जब विकास एक अनुलंघनीय सीमा पर पहुँचता है तब उसमें स्वभावतया विनाश प्रारम्भ होता है, इस प्रकार चक्र चलता रहता है।

परन्तु इस प्रकार की यंत्रवत् प्रगति में कोई प्रयोजन नहीं है और वह जड़ ग्रौर जीवन के क्षेत्र की व्याख्या करने में भी श्रसमधं है। ग्रान्तिरक सम्बन्धों की बाह्य सम्बन्धों से सतत् अनुकूलता के रूप में जीवन की व्याख्या करना इस बाह्य रूप से निष्प्रयोजन प्रगति के पीछे छिपे प्रकृति के यथार्थ प्रयोजन को खो देना है। मानसिक और ग्राध्यात्मिक तथ्यों की व्याख्या करने के लिये शक्ति को ग्राध्यात्मिक होना चाहिये जिसकी गति यत्रवत् संगठन ग्रौर विश्वंखलता से कहीं ग्रिष्टक गहन है।

### नव्योत्कान्तिवादो विकास

### सेमुएल ग्रलंकजण्डर

श्रलैक्जैंडर के श्रनुसार समस्त सीमित जीव "किसी अर्थ में देश और काल की रचनायें हैं।" काल देश-काल के ढाँचे में ही श्रन्तस्थः प्रेरक है। काल की देश पर प्रिक्रया से सीमित गित उत्पन्न होती है। इस सीमित गित के पुनः संगठन से कुछ गहन 'गित समूह' बनते हैं जोिक मौलिक गुर्गों सहित जड़ पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। इन गितविधियों में और भी गहनता बढ़ने पर गौण गुर्गों सिहत जड़ पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इस मौलिक और गौण गुर्गों सिहत जड़ पदार्थ में गित की विविधता और गहनता बढ़ने पर जीवन का प्रादुर्माव होता है। श्रन्त में पर्याप्त जिल्ल जीवित रचना में मानस का उदय होता है। परन्तु मानस ही श्रन्तिम सृष्टि नहीं है क्योंकि कोई कारण नहीं है कि क्यों विकास उसके साथ एक जाय। मानस से देवता (Deity) का उदय होता है और देवता से देवता के देवता का तथा इस प्रकार यह कम चलता रहता है। वह स्मर्गीय है कि श्रलैक्जेंडर बहुधा देवता का भर्थ मावी सृष्टि से लगाता है।

इस प्रकार के सिद्धान्त में प्रथम समस्या विकास के ''क्या'' के विषय में उठती है। देश-काल विकास के सभी स्तरों की व्याख्या नहीं करते। यदि प्रत्येक नवीन मूल्य देश-काल की एक यंत्रवत् गहनता के कारण उत्पन्न होता है तो

#### ११४ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

विकसित पदार्थों में गुएा के आधार पर कौई अन्तर नहीं रहता। एक वस्तु जिसकी दूसरी वस्तु के द्वारा पूर्णतया व्याख्या की जा सकती है निश्चय ही उससे उच्चतर नहीं है चाहे वह कितनी ही अधिक गहरी क्यों न हो। उच्च की निम्न व्याख्या सत्य से नितान्त विपरीत प्रक्रिया है। किर, जो कुछ विवर्तनशील है उसका निवर्तन (Involution) भी अवश्यम्मावी है। चेतन अचेतन से विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वह उसमें पहले से उपस्थित न हो। आदि शक्ति अचेतन नहीं हो सकती क्योंकि तब वह समस्त जगत का आधार नहीं हो सकती जिसमें कि केवल जड़ ही नहीं बिल्क प्राएा, मानस तथा अस्तित्व के और भी उच्चतर स्तर हैं। अलैंकजैण्डर का देश-काल एक शून्य है जिसमें से विभिन्न गुएगों के पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक वस्तु की देश-काल के शब्दों में यंत्रवत् व्याख्या करने से प्रक्रिया की अपरिवर्तनीयता स्थिर नहीं रखी जा सकती। अचेतन काल कैसे मानस और देवता इत्यादि के उद्भव का प्रेरक हो सकती है फिर केवल जड़ पदार्थ ही लम्ब रूप में बढ़ता है। मानसिक अथवा आध्यात्मक चेतना की गित तो विस्तार और संकोच, आरोहएा (Ascent) और अवरोहएा (Descent) के द्वारा होती है।

### ए० एन० व्हाइटहैड

व्हाइटहैड के अनुसार "सत्ता किया है" और सद् जगत अवयवीय रूप से एक है। अलैक्जैण्डर के समान ही उसका दृष्टिकीए प्रकृतिवादी है यद्यि वह जगत की प्रक्रिया को जीवन और मानस के शब्दों में समभाता है और उच्च के प्रकाश में निम्न की व्याख्या करता है। इस प्रकार जड़ प्रकृति बीजरूप में प्रार्ण और मानस को लिये हुए है और उनकी प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील है। समस्त प्रक्रिया के प्रयोजन को व्हाइटहैंड ने "रचनात्मकता" (Creativity) कहा है और वह "समस्त सामान्य (Universal) का सामान्य" है। 'रचनात्मक प्रगति", जैसाकि व्हाइटहैंड ने कहा है "रचनात्मकता के इस परम तत्व को उससे उत्पन्न प्रत्येक नवीन परिस्थिति में प्रयोग करना है।" ईश्वर तक को भी रचनात्मकता की "आदिम कालातीत घटना" कहा गया है। जगत यथार्थ अवसरों (Occasions) अथवा यथार्थ विन्दुओं (Actual entities) अर्थात् प्रक्रिया के सूक्ष्मतम अंशों से बना है। परन्तु ये यथार्थ अवसर प्रत्येक बार नवीन रूप में प्रयोग किये गये हैं। अतः "कियात्मकता नवीनता का तत्व है।" कियात्मकता और यथार्थ अवसर "नित्य वस्तु" (Eternal objects) कहलाने वाले संभाव्य रूपों के अनुरूप जगत का निर्माण करते हैं जोकि "बीजरूप" कालातीत वस्तुयें हैं। "नित्य वस्तुयें

४. व्हाइटहैट, प्रॉसेस एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ २७

५. वही

विश्व के शुद्ध बीजरूप हैं।" विभिन्न प्रकार के यथार्थ बिन्दुम्रों के अनुसार व्हाइटहैड ने म्रात्मगत मौर वस्तुगत नित्य वस्तुम्रों में भेद किया है। इस प्रकार नित्य वस्तु किसी विशेष वस्तु म्रथवा म्रनुभूति को बनाने के लिये यथार्थ बिन्दु में प्रविष्ट होती म्रथवा उत्तरती हैं। इस प्रकिया को व्हाइटहैड "प्रवेश" (Ingression) कहता है। उसके म्रनुसार "प्रवेश शब्द उस विशेष पर्याय का निर्देश करता है जिसमें एक नित्य वस्तु की गुप्त शक्ति किसी एक विशेष यथार्थ बिन्दु में उस यथार्थ बिन्दु को निश्चित बनाते हुए प्रगट होती है।"

विकास की प्रिक्रिया निरन्तर विस्तृत होती रहती है। प्रत्येक यथार्थ बिन्दु के द्वारा जगत निरन्तर विनष्ट श्रौर उत्पन्न होता रहता है। रचनात्मकता की गति एक बर्फ की गेंद की गति के समान है जोकि परिधि से केन्द्र की स्रोर बढ़ने में उभरती जाती है। एक अवयनीय रचना की वृद्धि के समान यह प्रगति व्यक्तिगत नहीं बिल्क सार्वभौम है। व्हाइटहैड यंत्रवाद में विश्वास नहीं करता। "प्रकृति के नियमों में से कोई भी बाध्यता का किंचित भी प्रमाण नहीं देता।" सार्वभौम स्तर पर दिखाई देने वाला एकमात्र सत्य केवल नवोदित वस्तु की ग्रात्म-मृष्टि के भ्रानन्द के उद्देश्य से रचनात्मक प्रगति है।

वहाइटहैड ईश्वर को सृष्टि के 'क्यों' का उत्तर देने के लिये लाता है।
यद्यपि प्रत्येक यथार्थ बिन्दु अपने आत्मगत प्रयोजन से ही प्रेरित है तथापि सार्वमौम
स्तर पर ईश्वर परम तत्व और निर्देशक शक्ति है। अतः वह परिसीमन अथवा
"मूर्तता (Concretion) का तत्व" कहलाता है। फिर, ईश्वर नित्य वस्तुओं
का आधार भी है। "ईश्वर की प्रकृति आदर्श रूपों के राज्य का प्रत्यय रूप में
पूर्ण साक्षात्कार है।" ईश्वर केवल सृष्टा ही नहीं बल्कि जगत का साथी भी
है। जगत ईश्वर से उद्भूत होता है और वह उसका आनन्द मी लेता है। ईश्वर
और जगत दोनों ही साथ-साथ विकसित होते हैं। न तो ईश्वर और न जगत ही
स्थिर पूर्णता पर पहुँचते हैं। दोनों ही परम आध्यात्मक आधार, नवीनता में
रचनात्मक प्रगति के पाश में बँघे रहते हैं। ईश्वर और जगत में से प्रत्येक दूसरे
के लिये नवीनता का साधन है।

६. वही, पृष्ठ २०८

७. बही, पृष्ठ ३९

प, व्हाइटहैड: नेचर एण्ड लाइफ़, पृष्ठ ६७

व्हाइटहैंड ; प्रॉसेस एण्ड रीएलिटी, पृष्ठ ३४५ और ४४७

१०. व्हाइटहैड , रिलीजन इन द मेकिंग, पृष्ठ १३८

११. श्री अरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ २८

१२. देखिये, मैत. एस० के० : द मीटिंग आँव द ईस्ट एण्ड वैस्ट इन श्री घरोविन्दोज धिलाभफी, पृष्ठ ४२६

#### ११६ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

परन्तु ईश्वर का जगत से सम्बन्ध जगत के ईश्वर से सम्बन्ध जैसा नहीं है। जगत ईश्वर पर ग्राधारित हो सकता है परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ईरवर मी जगत पर ग्राधारित है। जैसा कि श्री ग्र-विन्द ने संकेत किया है, "जगत उसके कारए। रहता है वह जगत के कारए। नहीं रहता।"" व्हाइटहैड "विकास की ग्रोर भन्त की नहीं बल्कि प्रारम्भ की दृष्टि से देखता है।" फिर जगत के साथ ईश्वर का विकास एक ऐसे द्वैतवाद की स्थापना है जिसकी भरने में रचनात्मकता की ग्राध्यात्मिक मृमि भी ग्रसफल होती है। जब जगत ईश्वर का प्रसार है तो विविधता केवल उसके भ्रनेक पहलू का ही प्रतिनिधित्व करती है। सृष्टि के सिद्धान्त में संशोधन करने की ग्रावश्यकता है। विकास के प्रयोजन की भी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये। ग्रसीम स्वयं सीमित वस्तुग्रों के विश्व का प्रत्यक्ष मुष्टा नहीं हो सकता क्योंकि उनके किसी विशेष नित्य वस्तु के किसी विशेष यथार्थ बिन्दु में ग्राने के निर्देश के हैतु एक निर्देशक शक्ति की ग्रावश्यकता है। ग्रादिम ग्रीर परिग्रामस्वरूप (Consequent) ईश्वर का ग्रन्तर इस प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। फिर विकास के विमिन्न स्तरों में भी स्पष्ट भेद नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानों विकास का ऋम मानव स्तर पर ही रुक जाता हैं जिसके लिये व्हाइटहैड ने कोई तर्क नहीं उपस्थित किये हैं। 'प्रवेश' के बहुमूल्य विचार के होने पर भी निम्न का उच्च में कोई समावेश नहीं होता जोकि किसीं भी ऐसे सिद्धान्त के लिये एक ग्रावश्यक शर्त है जोकि यह विश्वास रखता है कि प्रगति के साथ-साथ विकास का क्रम फैलता है। ईश्वर ग्रौर जगत का सम्बन्ध रचनात्मकता रहस्यमय ही रह जाती है। जिस सिद्धान्त पर ईश्वर किसी विशेष नित्य वस्तु को किसी यथार्थ बिन्दु में उतरने के लिये प्रेरित करता है वह स्पष्ट नहीं है अतः विकास के "क्यों" की व्याख्या नहीं होती। संक्षेप में, व्हाइटहैड अपने विवर्तन, निवर्तन, प्रवेश, प्रगति में वृद्धि, ईश्वर का निर्देश और किया-त्मकता इत्यादि के सिद्धान्त के द्वारा विकास की समस्या में पर्याप्त अन्तर्दृष्टि दिखलाता है परन्तु इस सबमें अधिक सूक्ष्म भेदं और अधिक सामंजस्य करने की भावश्यकता है।

#### रचनात्मक विकास

वर्गसाँ के अनुसार विकास न तो यंत्रवत् है, न प्रयोजनवादी ही बिल्क रचना-त्मक है। समस्त वस्तुएँ जीवन की प्रवृत्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं जिसको वर्गसाँ 'विश्व-प्रारा'' (Elan Vital) कहता है। चेतना के विकास में ''वनस्पतीय जड़ता, भूल प्रवृत्ति और बुद्धि'' तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। परन्तु ये तीन समस्त संभावनाओं को समाप्त नहीं करतीं यद्यपि ये अन्य संभावनाऐँ उतनी सफल नहीं हुई हैं जितनी कि उपरोक्त तीन। फिर, विकास में प्रगति और अवनित दोनों ही सम्मिलत होती हैं। विकसित पदार्थ नवीन होते हैं और उनका पहले से ही अनुमान नहीं किया जा सकता। जगत बढ़ने में फैलता है और पुनरावृत्ति विना ही सतत् बढ़ता रहता है। विकास की प्रिक्रिया में मूल गुगा हैं निरन्तरता, अनिश्चितता और रचनात्मकता। बगंसाँ यंत्रवाद और उपेयवाद (Finalism) दोनों का ही तिरष्कार करता है। नव्योत्कान्तिवादी विकास का सिद्धान्त सब वस्तुओं के पीछे एक मूल प्रवृत्ति मानकर एकता और सामंजस्य की व्याख्या करने का दावा करता है और उसी तत्व के स्वाभाविक विभाजन को मानकर विविधता और विरोध की व्याख्या करता है। वह पूर्वगामी सिद्धान्तों से निश्चय ही श्रेष्ठ है और वर्गसाँ ने जीवशास्त्रीय तथ्यों के उदाहरणों से अपने वाद की विस्तारपूर्वक पुष्टि की है। जड़ और मन के बीच की खाई को मरने में जीवन को विकास का आधार मानने वाला सिद्धान्त देश-काल के सिद्धान्त से कहीं अधिक समर्थ है। जीवन जड़ के बाधक प्रभाव को जीतने के हेतु संघर्षशील और रचनात्मक किया में अपनी अभिव्यक्ति करने वाली चेतना है।

परन्तु क्योंकि ग्रात्मा के विरुद्ध जीवन केवल एक प्रकार की ग्रिमिव्यक्त ही है, श्रतः बर्गसाँ का रचनात्मक विकास बहुत कुछ व्याख्या श्रपनी सीमा से बाहर ही छोड़ देता है। जीवन जड़ और मानस में मध्यस्य कड़ी हो सकता है परन्त् दोनों की व्याख्या करने के हेतु उसे दोनों का उत्क्रमण करना चाहिये और उनका संयोजन भी जोकि स्पष्ट रूप से ग्रसंभव है। विकास की समस्त योजना की केवल प्रासातमक प्रवृत्ति से ही व्याख्या करना समस्त प्रिक्या को ग्रति साधारस मान लेना है जोकि यंत्रवादी सिद्धान्तों से अधिक सफलता के साथ इस समृद्ध जगत की व्याख्या नहीं करता । विश्व प्रारा के रूप में ईश्वर ग्रन्तःस्थ है ग्रीर विश्व के साथ पीड़ा सहन करता है। जब तक शक्ति सत् की शक्ति नहीं है तब तक संमूति में उसके प्रयोजन की व्याख्या नहीं होती। फिर एक पूर्ण ग्रनियंत्रण नितान्त प्रयोजनहीन है और एक शुद्ध अवसर के दर्शन पहुँचता है। बर्गसाँ के सिद्धान्त में प्रागात्मक प्रवृत्ति प्रक्रिया का नियंत्रण करती है परन्तु निष्प्रयोजन होने के कारण यह एक ग्रन्ध प्रवृत्ति प्रतीत होती है जो कि जगत के सामंजस्य की व्याख्या नहीं करती । ईश्वर की ग्रात्मामिव्यक्ति लक्ष्य नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर स्वयं ही प्रक्रिया में है। फिर, क्या उच्च स्रौर निम्न स्तरों में कोई सम्बन्ध है ? यदि 'नहीं' तो समस्त तारतम्यता खंडित हो जाती है भौर यदि 'हाँ' तो फिर इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ? एक यथार्थ रूप में रचना-त्मक विकास के निश्चित होने की भ्रावश्यकता नहीं चाहे निश्चितता यंत्रवत् न होकर विश्व के प्रयोजन के अनुसार परिवर्तनशील हो । निम्न से सम्बन्ध रखने के

१३. लॉयड मॉर्गन : एमजन्ट एवाल्युशन, पृष्ठ १३३

#### ११८ श्री ग्रारविन्द का सर्वांग दर्शन

लिये उच्च को उसे श्रात्मसात करना चाहिये। यदि वह उसे बहिष्कृत करता है तो दोनों में कोई तारतम्य नहीं रह जाता। बर्गसाँ की हिम कन्दुक की उपमा जोिक बढ़ने पर फैलता है, सामंजस्य को कुछ स्थान श्रवश्य देती है परन्तु उसमें यथार्थ संश्लिष्टता के लिये कोई स्थान नहीं है। वास्तव में संश्लिष्टता तो ब्रात्मा का ही गुरा है। समस्त स्तरों के तथ्यों की व्याख्या करने के लिये मूल श्राधार ऐसा होना चाहिये जिसमें यह सब बीजरूपों में विद्यमान हो जो उन सबको प्रकट करे, संश्लिस्ट करे श्रीर अपने उच्च सामंजस्य में उनसे परे भी हो तथा अन्त में अपनी अन्तप्रेंरणा से ही विकासमान हो।

### लॉयड मॉर्गन का सिद्धान्त

लॉयड मॉर्गन स्पेन्सर-डाविन के सिद्धान्त ग्रीर रचनात्मक विकास के सिद्धान्त में सामंजस्य करने की चेष्टा करता है। वह तारतम्यता और नवीनता, परिगाम रूप और नवोदित दोनों ही तत्वों की रखने की चेष्टा करता है। निम्न उच्च पर निर्भर है परन्तु तो भी उच्च पूर्णतया नवीन है। मॉर्गन का दृष्टिकोएा विशुद्ध प्रकृतिवादी है। यतः उसकी दृष्टि सर्वप्रथम भौतिक कियास्रों से परिपूर्ण देशकाल पर जाती है। इन कियाओं के बाह्य सम्बन्धों का परिशास है जड़ पदार्थ । जब वे आन्तरिक रूप में सम्बन्धित होते हैं तो जीवन की उत्पत्ति होती है। और भी उच्चतर स्तर ग्रथीत् मानव शरीर में विभिन्न मागों में एक दूसरे प्रकार का अन्त-सम्बन्ध रहता है और चेतना का ग्राविभाव होता है। तब हम एक मानस-जीवन-जड़ की व्याख्या पाते हैं। चेतना सदैव जीवन के साथ है और जीवन जड़ के साथ इस प्रकार मॉर्गन उच्च के निम्न में निवर्तन का महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है यद्यपि किसी भी रचना की कार्य प्रगाली उसके विशेष स्तर पर ही निर्भर है। निम्न उच्च पर निर्भर रहता है। मॉर्गन ईश्वर को विकास के सम्पूर्ण कम के पीछे निर्देशक शक्ति मानता है। "निर्वतन की पाँति का नीचे की ग्रोर अनुसररा करके वह भौतिक जगत पर श्रीर "निर्मरता की पाँति का ऊपर की श्रोर" । अनुसरण करके ईश्वर पर पहुँचता है। फिर जविक विकास के कम के अन्तर्गत कियाएं सकारण और नियंत्रित है ईश्वर स्वतन्त्र और परम है। विकास के प्रयोजन की व्याख्या करने के लिये मॉर्गन ईश्वर की रचनात्मकता की भ्रोर संकेत करता है जोकि समस्त घटनात्रों के पीछे है।

मॉर्गन की रासायानिक परिवर्तन से नव्योत्क्रान्ति की व्याख्या अनुपयुक्त है क्योंकि यह केवल मौतिक स्तर पर ही लागू होती है। इसी प्रकार मूल्य की उत्पत्ति की व्यक्ति में व्यवस्था के सरल सिद्धान्त से व्याख्या करना मूल्यों की प्रकृति के विषय में मारी मूल है। मॉर्गन के अनुसार मूल्य विशेषतया मानसिक स्तर से सम्बन्धित हैं और केवल एक मानस अथवा आत्मा ही उनकी उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। इस प्रकार का सिद्धान्त मूल्यों के एक आत्मगत विचार पर पहुंचता है। मूल्य स्वतन्त्र, अनुपम और स्वयंमू होते हैं। वे जीवशास्त्रीय,

मनोवैज्ञानिक श्रथवा यान्त्रिक शब्दों में नहीं समक्षाये जा सकते। मॉर्गन की सूल्य तत्व श्रौर मनोवैज्ञानित्र तत्व में गड़बड़ी उसके प्रकृतिवादी पक्षपात की द्योतक है। मॉर्गन की योजना में यदि विकास के सिद्धान्त को उसकी तार्किक सीमा तक पहुंचा दिया जाय तो हम यथार्थ में इसी प्रकार के विचार पर श्राते हैं कि जड़ पदार्थ निवर्तित ईश्वर है परन्तु फिर भी श्रपने प्रकृतिवादी पक्षपात के कारएए मॉर्गन इस विरोधी बात पर श्राता प्रतीत होता है कि ईश्वर विवर्तित (Evolved) जड़ पदार्थ है। यदि ईश्वर की रचनात्मकता ही इस सब का कारएए है तब संगठन नहीं बिल्क ईश्वर का श्रानन्द ही विकास की प्रक्रिया का कारएए है। मॉर्गन ने संश्लिटता का तत्व भी नहीं माना है जिसके बिना निम्न की उच्च में तारतम्यता की व्याख्या नहीं हो सकती। सम्बन्धों की विभिन्न प्रकार की व्यवस्था के रूप में जड़, जीवन श्रौर मानस की व्याख्या ईश्वर की रचनात्मकता के श्रारोपएए के श्रमुकूल नहीं है। ईश्वर की रचनात्मकता मॉर्गन के प्रकृतिवाद में एक विदेशी तत्व प्रतीत होती है। प्रकृतिवाद श्रौर दैबी प्रेरएए। में भी कोई सामंजस्य नहीं है।

### द्वन्द्वारमक विकास

#### हैगेलीय सिद्धान्त

जैसा कि हमने द्वन्द्वात्मक पद्धति के विवेचन में पहले ही स्पष्ट कर दिया है. हेगेल के अनुसार विकासक्रम वाद, प्रतिवाद और संवाद द्वारा चलता है। इतिहास ग्रीर तर्क का एकीकरण करके हेगेल प्रकृति में प्रयोजन को विचार की पूर्ण की श्रोर उन्मुखता से समभाता प्रतीत होता है। विचार विरोधों में होकर बढ़ता है जिनमें वह रुक नहीं सकता और इस कारण विरोध प्रत्येक बार एक नवीन समन्वय की श्रोर ले जाता है। विकास की मौलिक प्रवृत्ति के रूप में लेने पर यह सिद्धान्त भौतिक, जैविक ग्रौर मानसिक विकास के बहुत से तथ्यों की व्याख्या कर सकता है परन्तू विचार-प्रवाह के एक ग्रादर्श के रूप में वह विश्व की समस्त व्यवस्था की विवेचना नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ संश्लिष्टता (Integration) भी उतनी ही श्रावश्यक है जितना समन्वय, विभिन्न तत्व भी उतने ही यथार्थ हैं जितने विरोधी तत्व। विकास की समस्त प्रित्रया को वाद, प्रतिवाद और संवाद के निश्चित गति कम में बाँधना एक प्रकार के यंत्रवाद की ही स्थापना के समान है जोकि यथार्थ विश्व को व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया को खुला छोड़ देने में बर्गसाँ ने अधिक बुद्धिमानी की । द्वन्द्वात्मक प्रित्रया यथार्थ विकास के क्या, कैसे ग्रौर क्यों की व्याख्या नहीं कर सकती क्योंकि जगत का यथार्थ ग्राघार विचार से कहीं ग्रधिक विस्तृत, गहन ग्रौर संश्लिष्ट है चाहे वह ग्रमूर्त हो ग्रथवा मूर्त ।

#### १२० श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

#### कोचे का सिद्धान्त

हेगेल की विविध गित के स्थान पर हम कोचे में एक द्विविध गित पाते हैं जिसमें कि द्वितीय पद प्रथम का विरोधी न होकर उस पर ग्राध्रित है। इस प्रकार व्यवहारिक मौखिक पर ग्रौर ग्राधिक नैतिक पर निर्मर है। हेगेल के समान कोचे ने इतिहास का दर्शन से ग्रौर सद्वस्तु का मूर्त विचार से तादात्म्य किया। कोचे के अनुसार ग्राध्यात्मिक विकास के इतिहास में ग्राध्यात्मिक कियाग्रों की गित केवल क्रमिक नहीं है। उसमें विकास ही नहीं बल्कि प्रगित में ग्राध्वाधिक संशिलष्टता भी है। उस प्रकार विवर्तन के साथ निवर्तन लगा है ग्रौर उच्च में निम्न सम्मिलित है। ज्ञान किया के रूप में प्रगट होता है जोिक उसमें पहले से ही उपस्थित है।

ग्रपने विभिन्न तत्वों के सिद्धान्त ग्रौर विवर्तन तथा निवर्तन के प्रत्ययों द्वारा कोचे हेगेल से कहीं ग्रागे बढ़ गया है परन्तु विरोधी तत्वों के ग्राघार को छोड़ने के कारण उसकी विकास की योजना में विचार के क्षेत्र तक में प्रगति के प्रेरक तत्व का सर्वथा ग्रभाव हो जाता है। इसके ग्रितिरक्त हेगेलीय द्वन्द्वात्मक विकास की प्रथम त्रिपदों को मान लेने पर जिसमें कि सत् ग्रौर ग्रसत् का संमूति में समन्वय किया गया है, कोचे संमूति को ही सम्पूर्ण सद्वस्तु मान बैठता है जोकि एक ऐसी स्थिति है जिसकी हमने पीछे बर्गसाँ के विवेचन में पर्याप्त ग्रालोचना की है। ग्रालोचकों के इस कथन में पर्याप्त सत्य प्रतीत होता है कि कोचे हैगेल से ग्रागे नहीं जाता ग्रौर जहाँ कहीं मी वह उससे भिन्न मत की स्थापना की चेष्टा करता है वहीं उसके दर्शन में दोष उत्पन्न हो गये हैं।

### सर्वांग विकास : श्री ग्ररविन्द

#### विकास की प्रक्रिया

श्री ग्ररिवन्द के अनुसार विश्व में जो कुछ है उसका उद्गम, ग्राधार, सार ग्रीर परम तत्व, ग्रतीत ग्रीर ग्रसीम, सत्, चिद ग्रीर ग्रानन्द है जोकि देवी सद्वस्तु की यथार्थ प्रकृति है। चेतना के दो पहलू हैं प्रकाशक ग्रीर प्रमावी ग्रात्म-ज्ञान की स्थिति ग्रीर शक्ति तथा ग्रात्मशक्ति की स्थिति ग्रीर शक्ति जिससे ग्रपनी स्थिर ग्रवस्था ग्रथवा गतिशील विकास में सत् स्वयं की धारगा करता है। ग्रपनी रचनात्मक किया में वह सर्वशक्तिमान ग्रात्मचेतना द्वारा ग्रपनी गुप्त शक्ति को जानता है ग्रीर एक सर्वज ग्रात्म शक्ति द्वारा जगत की उत्पत्ति ग्रीर

१४. विल्डन कार: द फिलासफी ग्रॉव कोचे, पृष्ठ १३

नियन्त्रण करता है। विश्व-सत्ता की इस रचनात्मक किया का केन्द्र है श्रिति-मानस का माध्यमिक तत्व, यथार्थ प्रत्यय, जिसमें श्रात्म सत्ता ग्रौर श्रात्मज्ञान से एकीमूत एक दैवी ज्ञान ग्रौर इस ज्ञान के पूर्ण सामंजस्य में एक संकल्प है क्योंकि वह स्वयं ग्रपने तत्व ग्रौर प्रकृति में ज्योतिर्मय किया में गतिशील वह ग्रात्म-चेतन ग्रात्म-सत्ता है। यह ग्रतिमानस ग्रपने ग्रात्म स्थित सत्य के श्रनुसार ग्रौर उसकी ग्रमिव्यक्ति के महत्व के सामंजस्य में वस्तुग्रों के नियम, रूप ग्रौर गति का ग्रनिवार्य रूप से विकास करता है।

मानस, प्राण श्रौर जड़ पदार्थ, श्रज्ञान के तत्व की श्रघीनता में कार्य करते हुए इन उच्चतर तत्वों के त्रिविध पहलू हैं। "मानस श्रतिमानस की एक गौण शिवत है जोिक यहाँ पर एकता को भूलकर विभाजन के स्तर पर श्राधारित है यद्यपि श्रतिमानस से ज्योति पाकर वह उस पर लौट श्रा सकता है। उसी प्रकार जीवन भी सिच्चदानन्द के शिक्त पक्ष की एक गौण शिक्त है। वह मानस से उत्पन्न भेदों के दृष्टि शोण से चेतन शिक्त की कीड़ा श्रौर रूप को कार्यान्वित करने वाली शिक्त है। जड़ तत्व सत् के तत्व का वह रूप है जोिक सिच्चदानन्द की सत्ता उस समय धारण करती है जबिक वह स्वयं श्रपनी चेतना श्रौर शिक्त की प्रयञ्चात्मक किया के श्राधीन हो जाती है।

### जड़ तत्व भी ब्रह्म है

बकंले का "प्रत्यक्ष ही सार है" का सिद्धान्त, कान्ट का ज्ञान का विश्लेषण् और बर्गसाँ का प्रस्तरीकरण् (Platonisation) का प्रत्यय यह सिद्ध नहीं करते कि जड़ तत्व मानसिक सृष्टि है। मानस की ज्ञानात्मक प्राथमिकता उसकी आध्यात्मिक प्राथमिकता नहीं सिद्ध करती। पृथ्वी का अस्तित्व मानस की सृष्टि से बहुत पहले से है। इसी प्रकार जड़ तत्व किसी विश्वमानस की सृष्टि मी नहीं हो सकता। परन्तु क्योंकि, जैसा कि हम पिछले अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं, जगत एक चेतन शक्ति की सृष्टि है इसलिये जड़ पदार्थ आत्मा का एक रूप मात्र है। वह सत् का एक आत्म विस्तार है जोकि जगत में चेतना के विषय के रूप में प्रकट होता है और जिसको विश्व मानस और जीवन अपनी रचनात्मक किया में आण्विक विभाजन और एकत्रीकरण् के रूप में प्रकट करते हैं। आत्मा जड़ का जीव है, जड़ आत्मा का शरीर है परन्तु तो मी जड़ पदार्थ में आत्मा के विरोधी कुछ मौलिक गुण हैं। सर्वप्रथम वह अज्ञान के तत्व की चरम परिणित है। दूसरे, वह यांत्रिक नियम के बन्धन की सीमा है, एक ऐसी जड़ता है जोकि मुक्ति के समी प्रयासों में बाधक है। वह विभाजन और संघर्ष के तत्वों का चरम रूप है। जड़ पदार्थ गुद्ध सत्ता के एक सार्वमीम सम्बन्ध के आधार की और

१५. श्री अरबिन्द : द लाइफ् डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ३१८

#### १२२ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

विकास कम में प्रन्तिम सीढ़ी है जिसमें कि पहला शब्द आत्मा नहीं बल्कि रूप है और यदि द्रव्य में जड़ पदार्थ से आत्मा तक एक विकासोन्मुख पांति है तब उसमें जड़ पदार्थ के गुणों की कमशः न्यूनता और उसके विरोधी गुणों की अधिकाधिक वृद्धि होनी चाहिये जोकि हमको शुद्ध आध्यात्मिक आत्म विस्तार तक ले जायेगी । जड़ और आत्मा, रूप और सार, अज्ञान और ज्ञान की दो सीमाओं के बीच में अगणित श्रेणियाँ हो सकती हैं । जड़ पदार्थ में भी एक विकासोन्मुख शृंखला है जोकि हमें अधिक से कम घने और कम से अधिक सूक्ष्म की श्रोर ले जाती है।

#### जीवन

श्री अरविन्द के अनुसार जीवन "एक सार्वभौम शक्ति का एक रूप, उसका एक गतिशील प्रक्षेप ग्रथवा घारा, स्वीकारात्मक श्रथवा निषेघात्मक, उस शक्ति की सतत किया अथवा कीड़ा है जोकि रूपों को बनाती है और उनके सार के विश्वंखलन और प्रतिष्ठापन की सतत् प्रिक्या के द्वारा उनको अनुप्राणित करती है।" विशृंखलन भौर प्रतिष्ठापन, स्थिरता भौर परिवर्तन, जीवन भौर मृत्यु सब एक ही जीवन की प्रक्रियायें हैं। "सभी नवीन रूप घारएा करते हैं, कुछ नष्ट नहीं होता ।" यह शक्ति के सुरक्षित रहने का नियम है। अव्यक्त, व्यवस्थित अथवा मौलिक, निर्वातत अथवा विवतित, जीवन सब जगह है। वह सार्वभौम, सर्वव्यापी और अविनाशी है केवल उसके रूपों और व्यवस्थाओं में ही ग्रन्तर पाया जाता है। प्रत्येक रूप सामान्य शक्ति को सतत् ग्रहरा कर रहा और बाहर निकाल रहा है। पोघे, पशु ग्रौर मानव के जीवन में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। सब कहीं हम वही जन्म, वृद्धि श्रीर मृत्यु, पोषण, उत्पत्ति श्रीर नपुंसकता, निद्रा श्रीर जागृति, शक्ति और जीवन गति की न्यूनता, शिशुपन से वृद्धावस्था की भ्रोर गति श्रीर उत्तेजनाश्रों के प्रति प्रतिश्रिया पाते हैं। मूलरूप में शक्ति चित-तपस ग्रथवा वेदान्त की चित शक्ति है। वह पौघे में मानसेतर संवेदना से परिपूर्ण नाडी शक्ति, प्रारम्भिक पाशविक रूपों में इच्छा-संवेदन श्रथवा इच्छा-संकल्प, विकासोन्मुख जीव में आत्मचेतन अनुभूति और शक्ति तथा मानव में मानसिक संकल्प अथना ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होती है।

#### जीवन के विकास की तीन ग्रवस्थायें

इस प्रकार जीवन जड़ पदार्थ में श्रचेतन रूप से कार्य करती हुई चेतन-शक्ति का सार्वभौम संगठन है। इस क्रिया में तीन श्रवस्थायें हैं जड़ जावन प्रााणात्मक जीवन ग्रौर मानसिक जीवन, ग्रवचेतन, चेतन ग्रौर ग्राह्मचेतन। निम्नतम वह है जिसमें कि स्पन्दन ग्रव मी जड़ की निद्रा में पूर्णतया ग्रवचेतन है ताकि पूर्णतया यन्त्रवत् प्रतीत हो। मध्यम स्थित वह है जिसमें कि वह एक प्रतिक्रिया के योग्य हो जाता है जो ग्रव मी ग्रधिमानसिक है परन्तु उसकी सीमा पर है जिसको हम चेतना कहते हैं। सर्वोच्च वह है जिसमें जीवन मानसिक प्रत्यक्ष के योग्य संवेदन के रूप में चेतन मानसिकता विकसित करता है जोिक इस परिवर्तन में इन्द्रिय-मानस ग्रथवा बुद्धि के विकास का ग्राधार बन जाता है। " जीवन जड़ ग्रौर मानस के बीच की कड़ी है। वह मानस के समान एक पृथकृ तत्व ग्रथवा गति नहीं है परन्तु उसकी प्रत्येक किया में समस्त चेतन शक्ति उसके पीछे है ग्रौर केवल यह चेतन शक्ति ही ग्रस्तित्वमय है तथा उत्पन्न वस्तुग्रों में कार्य करती है।

जीवन तीन अवस्थाओं में होकर आगे बढ़ता है। अपने प्रारम्भिक रूप में वह एक विभाजित और अवचेतन संकल्प है जोकि रूप तथा उसके वातावरण के अन्तर्परिवर्तन पर शासन करने वाली यान्त्रिक शक्तियों के नियंत्रण में है। ग्रपने ग्रन्तिम रूप में वह एक सन्तूलन प्राप्त कर लेता है जोकि चेतन मानस की ग्रौर उसके विकास के साथ-साथ बढ़ता जाता है। मध्य में हैं मृत्यू, इच्छा भौर सामर्थ्यहीनता, जो कि वातावरण की विषय भौर भ्रात्मा के विस्तार, भ्रधिकार तथा नियंत्रण की ग्रोर संतोष ग्रौर सुरक्षा की एक स्थिति के हेतु ग्रस्तित्व के लिये संघर्ष को प्रेरित करता है। अलैक्जैंडर यह न देख सका कि जीवन तत्वों पर अधिकार रखता है और इस कारगा देश-काल की व्यवस्था मात्र के रूप में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जीवन में भ्राकामक प्रवृत्तियों की कीड़ा पर विशेष बल देते समय डाविन यह भूल गया कि वह जीवन का केवल एक पहलू है। जैसे-जैसे जीवन मानस की ग्रोर ग्रथवा मानस श्रतिमानस ग्रौर श्रात्मा की श्रोर बढ़ता है वैसे-वैसे श्रात्म-गौरव, श्रात्मरक्षा श्रौर संघर्ष की प्रवत्तियाँ प्रेम, सहयोग और पारस्परिक सहायता के आधीन होती जाती हैं जोिक स्वयं भी कमशः अधिकाधिक परिस्कृत, सार्वभौम और आध्यात्मिक होती जाती हैं। डार्विन का सिद्धान्त मानसिक और ग्रतिमानसिक स्तरों के तथ्यों की व्याख्या नहीं करता। जीवन के क्षेत्र में भी वह मृत्यू, इच्छा और सामर्थ्वहीनता की मध्यम अवस्था में ही कार्य करता है, प्रथम और तृतीय अवस्था में नहीं, जोकि प्रथम की विरोधी प्रतीत होने पर भी यथार्थ में उसकी पूरक ही है। अग् विभाजन का प्रतीक है क्योंकि वह संयोग से विनाश की प्रक्रिया का विरोध करता है। जीवन की द्वितीय अवस्था में प्रांगात्मक ग्रहं का भौतिक श्राघार समाप्त हो जाता है भीर सत् का सत् से अन्तर्परिवर्तन, अन्तर्मिश्ररण श्रीर तादात्म्य होता है।

१७. वही, पृष्ठ २२४

#### १२४ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

तृतीय अवस्था में व्यक्ति की आतमा की प्रतिष्ठा पारस्परिक अनुकूलता, अर्त्त-परिवर्तन और तादात्म्य के साथ होती है। यह मानस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण होती है जिसका मौतिक जीवन के विरुद्ध नियम दान के द्वारा समृद्धि, आत्म-त्याग के द्वारा आत्म-संतोष है। जीवन के मूल स्तर में द्वितीय पद अव चेतन संकल्प द्वितीय अवस्था में भूख और इच्छा बन जाते हैं जोकि जीवन की तृतीय अवस्था में प्रेम की वृद्धि के साथ-साथ रूपान्तरित और परिपूर्ण हो जाते हैं। मौतिक जीवन में त्याग की कोई इच्छा नहीं होती परन्तु जैसे-जैसे जीवन और मानस की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रेम बढ़ता है वैसे-वैसे आदान से प्रदान अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है।

#### मानस

पिछले अध्यायों में हम मानस के विषय में श्री अरिवन्द के विचारों का विस्तारपूर्वक विवेचन कर चुके हैं अतः यहाँ पर हम उसका अत्यन्त सिक्षिप्त वर्णन करेंगे। तत्व रूप से मानस एक ऐसी चेतना है जोकि एक अविभाज्य पूर्ण से वस्तुओं के रूपों को नापती, सीमित करती और काटती है तथा उनको एक पृथक् पूर्ण के रूप में रखती है। वह वस्तुओं को एक पृष्ठभूमि अथवा समूह से कठोरता से पृथक् करके सोचता, देखता और अनुभव करता है और उनको सृष्टि अथवा अधिकार के लिये दिये हुए पदार्थ की निश्चित इकाइयों के रूप में प्रयोग करता है। यदि वह और भी परे जाकर एक यथार्थ पूर्ण को सोचने की चेष्टा करता है तो वह स्वयं को एक विदेशी तत्व में खो देता है जहाँ पर न तो वह देख पाता है, न सोच पाता है और न अनुभव कर पाता है। मानस सीमित जगत की सृष्टि का साधन है। परन्तु मूल चेतना में वह अज्ञान न होकर केवल सीमा निर्धारण की एक प्रक्रिया ही है। अतः मानस यथार्थ प्रत्यय की एक पृथक् किया न होकर केवल एक गौण शक्ति मात्र है।

## विकास

"ग्रनिश्चित जड़ पदार्थ से प्रकृति-शक्ति के द्वारा एक यंत्रवत्, क्रिमक ग्रौर कठोर विकास के स्थान पर हम एक ग्रतिचेतन ज्ञान द्वारा एक चेतन, सरल, नमनीय, ग्रत्यिक ग्राश्चर्यमय ग्रौर निरन्तर नाटकीय विकास के प्रत्यक्ष की ग्रोर बढ़ते हैं जो वस्तुग्रों को जड़ जीवन ग्रौर मानस के एक ऐसे ग्रगाध ग्रचेतन से निकालकर प्रगट करती है जिससे वे उदित होते हैं।"

#### मानस से श्रतिमानस की श्रोर

परन्तु मानस सृष्टि के कार्य को चलाते रहने के लिये उठाता है समाप्त करने के लिये नहीं। इस प्रकार स्पेन्सर थ्रौर डार्विन के सिद्धान्तों के विरुद्ध श्री अरिवन्द विकास-कम को बर्गसाँ श्रौर अलैंक्जेंडर के मतों के समान उन्मुक्त मानते हैं। परन्तु इस श्रवस्था में गित श्रिधिक तीन्न श्रौर श्रवाध हो जाती है क्योंकि श्रव तक के श्रज्ञान में होने वाले विकास के विरुद्ध श्रव यह कम ज्ञान के श्रिधकाधिक ऊँ वे स्तरों से गुजरता है जब तक कि वह सिच्चदानन्द तक नहीं पहुँच जाता। मानस श्रौर श्रतिमानस के स्वभाव में भारी श्रन्तर के कारण उनमें श्रीण्याँ होना स्वाभाविक ही है श्रन्यथा श्रारोहण श्रौर श्रवरोहण कठिन हो जाता है। यह सत्य है कि जड़ से जीवन श्रौर जीवन से मानस पर पहुँचने में क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है परन्तु घीमे क्रमविकास के कारण वह बुद्धिग्राह्य श्रौर संमव हो गया है। मानस श्रौर श्रतिमानस में श्रौर मी श्रधिक व्यवधान है। जब हम मानस से परे उठते हैं तब हमारी शान्त श्रात्मा में प्रक श, ज्ञान, शक्ति, श्रानन्द तथा श्रन्य श्रसाधारण शक्तियों का विशाल गतिशील श्रवरोहण होता है।

#### उच्च मानस

उच्च-मानस (Higher Mind) श्रात्मा की भारी स्पष्टता का मानस है।

एवाल्यूशन, पृष्ठ ४

#### १२६ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

वह एक ज्योतिर्मय विचार-मन, एक आध्यात्मिक प्रत्ययजनित ज्ञान का मन है। ''तेजी से, विजय की मावना, विविधता से विचार करते हए, बनाते हुए श्रौर प्रत्यय की मात्म शक्ति से उसके विचारों की प्रभावीत्पादक रूप में मनुभूति करते हुए, स्वयं में स्थित तादातम्य, सत्यों को ले जाने वाले मौलिक तादातम्य से उत्पन्न होने वाली एक सर्वज्ञता ही ज्ञान के इस उच्चतर मानस का स्वभाव है।" उच्च-मानस में जो ज्ञान हमको होता है वह सर्वांग तो नहीं परन्तु सम्पूर्ण अवश्य है। वह एक नित्य ज्ञान की ग्रात्मामिन्यक्ति है। वह सरल प्रत्ययों में स्वतन्त्रता से स्वयं को प्रगट कर सकता है परन्तु उसकी सर्वाधिक स्वामाविक गति है सामूहिक प्रत्यय, एक ही भांकी में सत्य दर्शन की एक व्यवस्था ग्रथवा सामूहिकता । प्रत्यय के प्रत्यय से श्रीर सत्य के सत्य से सम्बन्ध तर्क से नहीं स्थापित किये जाते परन्तु पहले से ही उपस्थित रहते हैं ग्रीर एक सर्वांग पूर्ण में पहले ही से ग्रात्मदिशत उत्पन्न होते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के अतिरिक्त उच्च मानस का एक संकल्प तथा अनुभूति का पहलू भी है। वह ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध करता है, मुक्त करता है आहेर रचना करता है। हृदय और जीवन विचार के प्रति सचेत बन जाते हैं श्रीर उनकी गतियों का प्रत्युत्तर देते हैं। अनुभूतियाँ, संकल्प और कियाएँ इस उच्च-तर ज्ञान के स्पन्दन बन जाते हैं। यह विचार शरीर में भी कार्य करता है ताकि उसमें रोग के प्रति ग्रास्था ग्रौर स्वीकृति के स्थान पर स्वास्थ्य का शक्तिशाली विचार अथवा संकल्प आ जाता है अथवा शक्ति का विचार शक्ति के सार, आवेग, गति और स्पन्दन का ग्राह्वान करता है। विचार ग्रपने ग्रनुकुल शक्ति उत्पन्न करता है और उसको हमारे मानस, जीवन और जड़ पर आरोपित करता है।

#### ज्ञान दीप्त मानस

उच्च-मानस का अवरोहए। संहिलब्द नहीं करता बिल्क, केवल एक उच्चतर शक्ति ज्ञानदीप्त मानस (Illumined Mind) के आरोहए। के लिथे आधारभूमि बनाता है। यह एक आध्यात्मिक ज्योति का मानस है, एक ज्योतिमय आन्तरिक वेग और शक्ति जोकि उच्च मानस की मन्द और क्रमिक प्रक्रिया की तुलना में एक तीब्र और कान्तिकारी रूपान्तरए। करता है। यहाँ पर विचार दृष्टि के आधीन है जोकि स्वयं सत्य को पकड़ता है केवल उसके प्रतिबिम्ब को नहीं। ''जिस प्रकार उच्च मानस आध्यात्मिक विचार और उसकी सत्य की शक्ति के द्वारा जीव में एक उच्चतर चेतना लाता है उसी प्रकार ज्ञान दीप्त मानस एक सत्य-दृष्टि और सत्य-प्रकाश के द्वारा और उसकी देखने और पकड़ने की शक्ति से एक और भी उच्चतर चेतना लाता है।'' जिस प्रकार उच्च मानस विचार

३. वही, भाग १, पृष्ठ ३३४

२. श्री प्ररिवन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ७८८

को रूपान्तरित श्रौर परिपूर्ण करता है उसी प्रकार ज्ञान दीप्त मानस दृष्टि को रूपान्तरित श्रौर परिपूर्ण करता है। वह एक श्रौर भी शक्तिशाली श्रौर गितशील संदिलष्टता उत्पन्न कर सकता है। वह हृदय में एक श्राध्यादिमक दृष्टि लाता है श्रौर उसकी श्रनुभूति श्रौर संवेग में एक श्राध्यादिमक प्रकाश श्रौर शक्ति। वह जीवन शक्ति को एक श्राध्यादिमक प्रेरणा देता है जोकि किया को गितमान करती श्रौर जीवन की गितयों को ऊँचा उठाती है। वह इन्द्रियों में श्राध्यादिमक संवेदना की एक प्रत्यक्ष श्रौर सम्पूर्ण शक्ति भर देता है ताकि हमारा प्राण श्रौर भौतिक जीव भी समस्त वस्तुश्रों में देवी सत्ता का स्पर्श कर सके। वह मौतिक मानस पर एक रूपान्तरकारी प्रकाश फेंकता है जोकि उसकी परिमितताश्रों, तन्द्रा, संकीर्ण विचार शक्ति श्रौर संदेहों को तोड़ देता है।

#### संबोधिमय मानस

उच्च मानस श्रौर ज्ञान दीप्त मानस दोनों ही ग्रपने ग्रधिकार के लिये एक उच्चतर शक्ति संबोधिमय मानस (Intuitive Mind) पर निर्मर रहते हैं। वह ज्ञान श्रथवा दृष्टि के द्वारा कार्य नहीं करता बिल्क सहज ज्ञान के द्वारा कार्य करता है जिसका हम तृतीय श्रध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुके हैं। वह केवल मानस को ही नहीं बिल्क हृदय, जीवन, इन्द्रियों श्रौर शरीर तक को रूपान्तिरित करता है। वह समस्त चेतना को संबोधि के तत्व में परिवर्तित कर देता है क्योंकि वह संकल्प, अनुभूतियों श्रौर संवेगों में स्वयं श्रपनी उच्चतर ज्योति-मंय गित लाता है। वह जीवन श्रौर शरीर का सत्य के प्रकाश श्रौर शिक्त में पुनर्निर्माण करता है।

#### श्रधिमानस

संबोधिमय मानस के परे अधिमानस (Over Mind) है जोकि अज्ञान में अतिमानस का प्रतिनिधि है। अधिमानस और अतिमानस को विमाजित करने वाली रेखा मुक्त आदान-प्रदान के लिये स्थान छोड़ देती है। अधिमानस में अतिमानस की संदिलष्टता नहीं होती परन्तु फिर भी वह संपूर्ण को आत्मसात करता है। श्री अरिवन्द के शब्दों में, "जो मानसिक बुद्धि के लिये असंगत भेद हैं वे अधिमानस बुद्धि के सन्मुख साथ-साथ रहने वाले परस्पर सम्बन्धी हैं"। जो मानसिक बुद्धि के लिये विरोधी हैं "वे अधिमानसिक बुद्धि के लिये पूरक हैं।" वह पूर्ण और अविभाज्य सर्वव्यापी एकता की शक्तियों और पहलुओं के पृथक्करण और संयोग की एक असीम सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ता है। इस प्रकार अधि-

४. वही, पृष्ठ ३३१

मानस में विभाजन का उद्गम है परन्तु फिर भी उसका आधार अब भी एक अन्तःस्थ एकता है। पृथक् की हुई शक्तियों और पहलुओं में सम्बन्ध और संयोग की सभी संमावनाएँ यहाँ पर मुक्त रूप से संगठित होती हैं। इस प्रकार वह सच्चिदानन्द को असीम संमावनाओं से परिपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है जो कि अनेक जगत में विकसित की जा सकती है अथवा एक ही जगत में एकत्रित फेंकी जा सकती है।

फिर, मानस के विरुद्ध श्रविमानस चेतना अपने ज्ञान में सावंभौम है और कितने ही मौलिक प्रतीत होने वाले भेदों को एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टि में बांध सकती है। श्रविमानस एक प्रकार का निम्न श्रतिमानस है यद्यपि वह निरपेक्षों की अपेक्षा व्यावहारिक सत्यों से ही श्रविक सम्बन्धित है और पूर्ण न होकर सावंभौम ही है। केवल श्रविमानस में ही हम पूर्ण का एक यथार्थ सामंजस्य अनुमव करते हैं जोकि मानस के लिये सम्भव नहीं है। श्रज्ञान की मानसिक माया के विरुद्ध, श्रविमानसिक माया ज्ञान की है। इस स्तर पर विश्वमानस स्वयं अपनी एकता को अनुभव के द्वारा जानता है। उसकी इकाइयों में पारस्परिक व्याप्ति नहीं बल्कि केवल सह-श्रस्तित्व है। वह श्रात्मा श्रयवा जगत का एक सत्य और पूर्ण ज्ञान न होकर एक एकांगी ज्ञान है। परन्तु फिर भी मानवीय मानस के विरुद्ध यहाँ पर सामंजस्य, श्रादान-प्रदान और पारस्परिकता की शक्ति श्रीर मानसिकता की उन्मुक्त कीड़ा रहती है। उसका श्रज्ञान सीमित करने वाला है परन्तु सदैव श्रसत्य बनाने वाला नहीं।

बोधिमय मानस द्वारा किया हुआ परिवर्तन अतिमानस के आरोहण से पूर्ण होता है। यह चेतना का ऊर्ध्वोन्मुख ही नहीं बल्कि क्षेतिजीय विस्तार भी चाहता है। इस स्तर पर विचार, अनुभूति और संवेग सभी सार्वभौम, सर्वव्यापी, उदार असीम और आध्यात्मिक बन जाते हैं। वह जो कुछ निम्न तीन पदों में है उसको ले लेता है और उनकी स्वाभाविक कियाओं को, उनमें चेतना और शक्ति को एक सार्वभौम विस्तार, ज्ञान का एक सामंजस्यपूर्ण राग और सत् का एक और भी विविध आनन्द जोड़ते हुए उनकी उच्चतम और विशालतम शक्ति पर ले जाता है। परन्तु अधिमानस सम्पूर्ण प्रकृति का रूपान्तरण नहीं कर सकता। ना ही वह अचेतन के अधोमुखी वेग को ही रोक सकता है। अतः सम्पूर्ण प्रकृति का एक पूर्ण सर्वांग रूपान्तरण प्राप्त करने के लिये अतिमानस का अवरोहण अनिवायं है। अतिमानस का हम छठे अध्याय में पहले ही वर्णन कर चुके हैं।

## कोई कठोर व्यवस्था नहीं

परन्तु उपरोक्त विवेचन ग्राध्यात्मिक ग्रारोहण का कोई स्पष्ट, तार्किक ग्रीर

कठोर वर्णन नहीं है क्योंकि "जब उच्चतर निम्न चेतना में अवरोहरण करता है वह निम्न को परिवर्तित कर देता है परन्तु उससे स्वयं भी संशोधित भ्रौर न्यून हो जाता है। जब निम्न का भ्रारोहण होता है तब उसका उन्नयन (Sublimation) होता है परन्तू तभी वह उन्नयनकारी पदार्थ स्रोर शक्ति में परिवर्तन कर देता है।" इस प्रकार यह सत्य होते हुये भी कि आरोहए। केवल तभी संभव है जबकि निम्न स्तर भी पूर्णतया संश्लिष्ट हो चुका हो, प्रकृति में हेगेलीय विकासवाद के समान कोई तार्किक कम नहीं है बल्कि विकासमान शक्तियों की एक सम्पूर्णता है जोकि परस्पर गुम्फित होकर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः विभिन्न मध्यम शक्तियों श्रीर जीवों की सुष्टि होती है श्रीर किसी एक शक्ति से पूर्ण संयोग कठिन हो जाता है। श्री अरविन्द ने श्रिधमानस की एक उठते हुए सागर, एक लहर, श्रथवा चढ़ते हुए ज्वार से उपमा दी है जोकि एक पहाड़ी की उच्चतर श्रेणियों को छता है अबिक शेष अभी नीचा ही रहता है, अथवा "एक दलों में विभक्त बढ़ती हुई सेना जोकि नवीन भूमि पर श्रविकार जमा लेती है जबिक मूख्य भाग ग्रब भी विजित भूमि में पीछे छट जाता है जोकि भली प्रकार ग्रधिकृत करने के लिये अधिक बडी है जिससे कि आधीन देश का संगठन करने और उस पर श्रधिकार का निश्चय रखने तथा उसकी जनता को मिलाने के लिये बारम्बार रकना और विजित क्षेत्र में पून: लौटना स्नावश्यक होता है।" स्रतः प्रत्येक श्रवस्था में प्रकृति के उच्चतर भाग एक नवीन चेतना में कुछ समय के लिये श्रीर श्रपूर्ण रूप में संगठित किये जा सकते हैं जबकि निम्न परिवर्तन मूल रूप में ही है। निम्न के मली प्रकार संदिलब्ट होने पर उच्च स्तर प्रगट होता है परन्तू उच्च के प्रादुर्माव श्रीर उसके प्रमाव से ही निम्न का पूर्ण संगठन होता है। यह क्लिब्ट इसलिये होती है क्योंकि प्रकृति पर अपने प्रभाव की तीव्रता के कारण प्रत्येक भ्रवतरित होने वाली शक्ति उसको उच्चतर स्तरों पर उठाती है। संश्लिष्टता के स्वभाव के कारण ही प्रक्रिया और भी अधिक गहन जाती है जिसमें आरोहण के साथ-साथ अवरोहण की भी आवश्यकता होती है। यह अवरोहण निम्न प्रकृति के कारण बाधित और विच्छित्र हो जाता है और इस कारण उच्चतर प्रथम श्रवतरित स्तर के पूर्ण रूपान्तरण की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि सबको ग्रंशतः रूपान्तरित करते हुए अवतरित होता चला जाता है जिससे कि "जब तक सब कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता ।" अन्त में वैयक्तिक विकास में इस तथ्य के कारण और भी गहनता श्रा जाती है कि चेतना के सभी स्तरों का समान रूप में साथ-साथ रूपान्तरएा नहीं होता क्योंकि ग्रान्तरिक तत्व बाह्य से प्रधिक शीघ्र परिवर्तित होता है। मानव का पूर्ण रूपान्तरण तभी हो सकता है जबकि केवल ग्रान्तरिक ही नहीं बल्कि बाह्य चेतना भी ग्राध्यात्मिक हो

५. वही, भाग २, पृष्ठ ८०७

६. वहीं, पुष्ठ ८०८

# १३० श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

जाये। यह तब तक संभव नहीं है जब तक सम्पूर्ण प्रकृति श्राध्यात्मिक न हो जाये क्योंकि बाह्य चेतना केवल हम से ही नहीं बल्कि वातावरण से भी बनती है। परन्तु श्रतिमानस तत्व श्रोर उसकी विश्वजनीन किया के एक बार स्थायी रूप से स्थापित हो जाने के पश्चात् श्रीधमानस श्रोर श्राध्यात्मिक मानस की शक्तियाँ उस पर सुरक्षित रूप में स्थापित हो सकती हैं श्रोर श्रपनी पूर्णता को पहुंच सकती हैं। जगत सत्ता में वे मानस श्रोर मौतिक जीवन से लेकर परम श्राध्यात्मिक स्तर तक जाने वाली चेतना की श्रवस्थाश्रों की एक कमबद्ध श्रांखला बन जायेंगे। इसी की समस्त धर्मों ने भूतल पर स्वर्ग के राज्य के रूप में कल्पना की है।

## दो गोलाई

विकास की यह समस्त श्रृंखला दो गोलाद्धों में विभाजित की गई है पर श्रौर अपर। चेतना के जगत के परार्द्ध श्रौर अपरार्द्ध में एक रेखा खींच दी गई है। यह रेखा है श्रधिमानस जोकि स्वयं ज्योतिर्मय होने पर भी पूर्ण श्रविभाज्य अतिमानसिक ज्योति को हमसे पृथक् रखता है। परार्द्ध सत्, चिद्, श्रानन्द श्रौर महस (अतिमानसिक) से बना है तथा अपरार्द्ध मानस, जीवन श्रौर जड़ से। इस प्रकार दोनों गोलार्द्ध मानस श्रौर अतिमासस की सीमा पर मिलते हैं। इस श्रावरण की भेदना तथा निम्न का उच्च में अवरोहण ही मुख्य समस्या है।

# मानव का ग्रारोहण

विवर्तन सिच्चित्तन्द के जड़ पदार्थ में निवर्तन से प्रारम्म होता है। अतः वह उच्चतर रूपों में होकर सत्, चिद् और आनन्द की क्रमशः श्रमिव्यक्ति है। सत्ता सर्वप्रथम जड़ पदार्थ में उत्पन्न होती है। चेतना सर्वप्रथम प्राणात्मक और फिर मानसिक जीवन में प्रगट होती है। मानव को प्रादुर्माव विश्व विकास में एक मोड़ उत्पन्न करता है। मीतिक मानव, प्राणामय मानव और मानसिक मानव, श्राध्यात्मिक मानव की सृष्टि की ओर प्रकृति के विकासोन्मुख कदम हैं। श्राध्यात्मिक मानव में प्रकृति को एक नवीन श्रारोहण करना है। वह गत प्रक्रिया से दो बातों में भिन्न है। उसमें मानव मन के चेतन प्रयत्न की श्राव-श्यकता है श्रीर वह व्यक्ति का श्रान्तरिक बाह्य श्रीर ऊपर, चैत्य श्रात्मा, जगत और ईश्वर की श्रोर विस्तार करता है। यहाँ पर श्रज्ञान तीव्रता से ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। सम्भवतया यह सामूहिक श्रारोहण न हो परन्तु उसमें श्रादर्श सार्वजनीन प्रयत्न और चेतन एकाग्रता श्रनिवार्य है। इस नवीन परिवर्तन का श्राधार सर्वांग चेतना होगी।

इस प्रकार श्री ग्ररिवन्द की विकास की योजना में केवल ग्रारोहण ही नहीं बिल्क रूपान्तरण (Transformation) ग्रीर चैत्यीकरण (Psychisization) भी है। श्री ग्ररिवन्द के ग्रनुसार "चैत्यीकरण का ग्रथं है मानस में सम्यग् दृष्टि, प्राण में सम्यग् प्रवृत्ति ग्रीर ग्रनुभूति, शरीर में सम्यग् गित ग्रीर ग्रादत लाकर, सब कुछ देवी शक्ति की ग्रोर मोड़कर, सब कुछ प्रेम, पूजा, भक्ति पर ग्राधारित करके, ग्रन्त में सब कहीं माता का व्यान ग्रीर ग्रनुभूति, सब में तथा हृदय में उसकी शक्ति जीव इत्यादि में कार्य करती हुई, श्रद्धा, निवेदन, समर्पण इत्यादि से निम्न प्रकृति का परिवर्तन।" ग्रान्तिरक चैत्य पुरुष का विकास समस्त योग ग्रीर मानव विकास की कुँजी है। यह चैत्य पुरुष मानव में ग्रन्तःस्थ यथार्थ व्यक्ति, यथार्थ ग्रात्मा है। इस प्रकार विकास ग्रान्तिरक भी है। वह सार्वमौम भी है ग्रीर व्यक्तिगत भी है। परन्तु पूर्ण रूपान्तरण के लिये चैत्यीकरण ही पर्यान्त नहीं है। उसके लिये ग्रतिमानस के ग्रवरोहण की भी ग्रावश्यकता है। केवल तभी ग्रज्ञान पूर्णतया ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। इस ग्रतिमानस ग्रवरोहण ग्रीर परिणामस्वरूप ग्रतिमानव के विकास का ग्रागे दशम ग्रध्याय में वर्णन किया गया है।

## यांत्रिकता के साथ नव्योत्रकात्ति

श्री ग्ररिवन्द के विकासवाद में यांत्रिकता भी है ग्रौर नव्योत्क्रान्ति भी, नियन्त्रए। भी है ग्रौर स्वतन्त्रता भी। जगत एक परम सत्ता है जोकि सत्ता की एक ग्रसीम शक्ति के साधन से ग्रौर ग्रपने ग्रानन्द के स्वभाव में स्वयं को ग्रपने स्वयं के प्रत्ययजनित विस्तार में देशकाल के रूप में ढाल रही है। सृष्टा ग्रित-मानस है परन्तु वह सिन्वदानन्द की एक शक्ति है। ग्रतः विकास की प्रिक्रिया मुक्त ग्रौर सिन्वदानन्द द्वारा ग्रात्मारोपित ग्रौर स्वयं नियंत्रित है क्योंकि वह निरपेक्ष ग्रसीम तथा वस्तु जगत का सार है ग्रौर उसमें ज्ञान, शक्ति ग्रौर संकल्प के ग्रगिएात रूपों में ग्रिभन्यक्त होने की ग्रसीम सामर्थ्य है। देवी सत्ता मुक्त है यद्यपि निरंकुश नहीं है। जगत कोई ग्राकिस्मक घटना का परिएाम नहीं है बल्कि परम की एक ग्रात्माभिव्यक्ति हैं। ग्रग्राह्य जगत की विज्ञान के नियमों द्वारा बुद्धिग्राह्यता के पीछे यही रहस्य है। प्रकृति की प्रक्रियायें हमें इसी कारण यंत्रवत प्रतीत होती हैं क्योंकि उनमें प्रयोजन छिपा हुग्रा है। सच तो यह है कि

श्री ग्ररिवन्द मन्दिर एनुअल. सं० ६, अगस्त १६२७, पृष्ठ ४१

ह. "दैवी सत्ता भी कीड़ा के नियमों के अनुसार कार्य करती है। वह उनको धदल सकती है परन्तु उसे पहले उन्हें बदलना है, उन अवस्थाओं को स्थिर रखते हुये चमत्कारों की भ्यंखला तथा कार्य करने के लिये आगे नहीं बढ़ना है।"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द: मदर इण्डिया, दिसम्बर १९५२, पृष्ठ ६२

#### १३२ श्री ग्रारविन्द का सर्वांग दर्जन

कुछ भी बाहर से उापन्न नहीं होता। प्रत्येक वस्तु चेतन शक्ति से कमशः श्रमिव्यक्त होती है क्योंकि देवी रचना में सत्ता का चेतना से निकट सम्बन्ध है। श्रतः हम प्रकृति में गुए। श्रीर परिमारा में एक निकट सम्बन्ध पाते हैं। यथार्थ-प्रत्यय में सब कुछ बीजरूप से उपस्थित है। यही काररा है कि क्यों एक बीज से एक वक्ष उत्पन्न होता है। श्री अरविन्द का प्रकृति के प्रयोजन में दढ विश्वास है। "रिचत वस्त यथार्थ वस्त की स्रोर साक्षित होती है। संभृति सत की स्रौर प्राकृतिक प्रकृति से परे, चिह्न वस्तु की ग्रोर, प्रकृति ईश्वर की ग्रोर ग्राक्षित होती हैं।"" क्योंकि चेतना जड़ में निवर्तित है यत: हम जीवाएा में वंशानुक्रम-जनित विशेषतायें पाते हैं। यही देहात्म सम्बन्ध के मुल में भी है जिसकी श्री अरविन्द ने एक ऐसी चेतना द्वारा व्याख्या की है जोकि दोनों का ही भ्राधार है। जड पदार्थ ग्रात्मा के विकास में एक ग्रवस्था है जबकि मानस केवल एक उच्चतर अवस्था है। उच्च निम्न का नियंत्रण कर सकता है निम्न उच्च का नहीं। स्वयं शरीर को ही आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। प्रकृति में आध्यात्मिक तत्व को चेतना की अपने विरोधी तत्वों में उत्पत्ति द्वारा समकाया जा सकता है। ""जो कुछ उत्पन्न होता है वह उससे उच्चतर है जिसमें वह उत्पन्न होता है जैसे कि मानस जड़ पदार्थ से ग्रधिक उच्च है, जीव, मानस से, ग्रौर ग्रात्मा, सबसे ग्रधिक गुप्त, परम उत्पत्ति, श्रन्तिम श्रमिव्यक्ति, सबसे महान है।""

## शाश्यतता ग्रीर तारतम्यता

श्री ग्ररिवन्द के ग्रनुसार विकास कोई घटना नहीं है। दैवी सत्ता किसी विशेष तिथि पर जड़ पदार्थ में ग्रवतिरत नहीं होती। वह शाश्वत है श्रीर केवल बुद्धि की स्वामाविक सीमितता के कारण कालकम के रूप में दिखाई पड़ती है। "अचल से उत्पत्ति श्रीर गित एक शाश्वत तथ्य है श्रीर क्योंकि हम उसका ग्रनादि, श्रनन्त तथा नित्य नवीन क्षण में जोिक कालातीत की शाश्वतता है विचार नहीं कर सकते इसीलिये हमारे विचार श्रीर प्रत्यक्ष उसको क्रमागत स्थिति की एक कालात्मक शाश्वतता में रखने को बाध्य हैं जिसमें सदैव श्रावृति करने वाले श्रादि, मध्य श्रीर श्रन्त के विचार जुड़े हैं।" स्थ

विकास सतत् है। उसमें सदैव ही एक भूत, मविष्य श्रीर वर्तमान होता है जब तकव कि श्रात्मा की पूर्ण श्रीमव्यक्ति न हो जाय। सिच्चितनन्द स्वयं प्रत्येक वस्तु के पीछे है श्रीर इस कारएा जहाँ पर जगत में एक तत्व की श्रीभव्यक्ति होती है वहाँ पर शेष सभी केवल उपस्थित श्रीर निष्क्रिय रूप में छिपे ही नहीं

११. श्री धर्रावन्द : श्री अरविन्द मन्दिर एनुधल, सं० ११, पृष्ठ ३३

१०. श्री घरविन्द: द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, प्ष्ठ ७१

१२. वही, भाग १, पृष्ट ६२

रहते बल्कि गुप्त रूप से कार्य करते रहते हैं। प्रगति विराम ग्रथवा चमत्कार से नहीं होती। ग्रात्मा की ग्रभिव्यक्ति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ग्रन्य सब एक ग्राघ्यात्मिक पूर्ण के तत्वों के रूप में रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक में प्रत्येक है। जिस प्रकार जड़ पदार्थ ग्रवरोहरा में ग्रन्तिम पद है उसी प्रकार वह ग्रारोहरा में प्रथम पद है। जो कुछ निर्वातत है उसका विवर्तन भी होना चाहिये। जिस प्रकार ये समस्त स्तर, जगत, श्रेिश्याँ ग्रौर कम मौतिक सत्ता में निर्वातत हैं उसी प्रकार वे उससे विवर्तित होने के भी योग्य हैं।

## धारोहरा धौर धवरोहरा

विकास में प्रेरणा दो प्रकार की हैं नीचे से वेग श्रीर ऊपर से दबाव। इस प्रकार मोक्ष के प्रयोजन को श्रतिमानिसक स्तरों द्वारा जड़ पदार्थ पर दबाव से बड़ी सहायता मिलती है जोिक उसको उनके श्रन्दर से निर्वितत तत्व श्रीर शिक्तयों का विकास करने के लिये बाध्य करता है। उच्चतर स्तरों की इस उत्पत्ति से निम्न को एक नवीन मूल्य मिलता है। यह तांत्रिक सिद्धान्तों में सम्भव नहीं है क्योंिक वहाँ पर निम्न स्तर केवल निष्त्रिय रूप में ग्रहण कर सकते हैं, सम्पर्क को मूल्यों में परिवर्तित नहीं कर सकते। समस्त भागों को उच्च, गहन, सूक्ष्म, उत्तम श्रीर समृद्ध बनाने का यह कार्य श्रात्मा का है। श्रतः जड़, प्राण श्रथवा मानस के सिद्धान्तों में वह सम्भव नहीं है।

#### संश्लिष्टता

इस प्रकार सर्वांग विवर्तन में तीन प्रकार का विकास है। जड़ पदार्थ के रूपों का चेतना की एक विकासोत्मुख, गहन और सूक्ष्म व्यवस्था की किया के द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म और गहन संगठन एक अनिवार्य मौतिक आधार है। उच्च से उच्चतर श्रेणी की ओर एक विकास, एक अरोहण, एक अनिवार्य वर्तुं लाकार पंक्ति है जोकि विकास में अवश्य होनी चाहिये। इस प्रकार जो कुछ विकसित हो चुका है उसको प्रत्येक उच्चतर श्रेणी में लेना और उसके पहुंचने पर सम्पूर्ण पुरुष और प्रकृति की एक पूर्ण परिवर्तित किया को सम्मिलत करने के लिये एक रूपान्तर भी उतना ही अनिवार्य है। यह संश्लिष्टता की ओर ले जाता है। नीत्शे के प्राचीन के अवशेष से नवीन के उदय के विचार के विरुद्ध सर्वांग विकास में चेतना की शक्ति कमशः विभिन्न स्तरों के आविर्माव की ओर ले जाते हुये, किसी को न छोड़ते हुये बल्कि सभी को अपनी वर्तुं लाकार गित में संश्लिष्ट करते हुए अभिव्यक्त पुरुष में कमशः गहन होती जाती है। मानव के सात प्रकार के अज्ञान से सात प्रकार के ज्ञान की ओर आरोहण में हमारी मानसिक, मौतिक और प्राणात्मक सत्ताओं के आध्यात्मक होने से न्यून और क्षत होने की आवश्यकता नहीं परन्तु वे और भी अधिक समृद्ध महान शिक्ति का ति के

## १३४ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

शाली ग्रौर पूर्ण बन जाती हैं। ग्रपने दैवी परिवर्तन में उनमें ऐसी सम्भावनायें बन जाती हैं जोकि ग्राध्यात्मिक के ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रवस्थाग्रों में व्यावहारिक ग्रथवा कल्पनीय नहीं हैं।

#### ग्रनेक लोक

सर्वाग विकास केवल जड जगत तक ही सीमित नहीं है। अन्य उच्चतर स्तर भी इस प्रक्रिया में माग लेते हैं। ब्रात्मा में अपनी अभिव्यक्ति को केवल जड तत्व पर ही नहीं बल्कि मानस अथवा जीवन तत्व पर भी आधारित करने की सामर्थ्य होनी चाहिये । अतः मानस और जीवन के लोकों की सत्ता की परिकल्पना तर्कहीन नहीं है। हमारे भौतिक जगत के अतिरिक्त सुक्ष्मतर और ग्रधिक नमनीय तथा चेतन जड़ पदार्थ पर श्राधारित लोक भी हो सकते हैं। इन लोकों की सत्ता का प्रमास क्या है ? उनका स्वमाव और जड़ जगत से उनका सम्बन्ध क्या है ? इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि अतिमौतिक लोकों के लिये मौतिक प्रमारा की मांग असंगत है। वे हमको केवल अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर सकते हैं और हम उनको सुक्ष्म इन्द्रिय सम्पर्क, मानस सम्पर्क, जीवन सम्पर्क ग्रौर प्रच्छन्न चेतना इत्यादि के सम्पर्क से जानते हैं। यह अनुभव विभिन्न प्रकार का हो सकता है यथा भौतिक, प्राग्गीत्मक, मानसिक, भ्राध्यात्मिक, प्रच्छन्न इत्यादि । भूल की सम्भावना के ग्राधार पर इस अनुभव की अवहेलना नहीं की जा सकती क्योंकि भूल तो बाह्य इन्द्रियों के अनुभव के विषय में भी सम्मव है। अतिभौतिक लोकों की सत्ता का निषेच करने के लिये प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक अथवा तार्किक युक्तियाँ भौतिक जगत पर भी लागू होती हैं। इन लोकों की कल्पना में हम विकास की प्रिक्रिया में उनके विभिन्न स्तरों की पूर्ण कीड़ा पाते हैं। स्रतः वे केवल विकास के स्तर ही नहीं हैं बल्कि समानान्तर स्तर भी हैं जोकि जड विकास की प्रक्रिया और मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं।

## विकास का "क्यों"

श्री अरिवन्द ने विकास के "क्यों" की सिच्चिदानन्द के श्रानन्द से व्याख्या की है। ब्रह्म सापेक्ष श्रौर प्रपञ्चात्मक चेतना के रूपों में श्रपनी श्रात्माभिव्यक्ति का श्रानन्द लेने के लिये जगत में श्रमिव्यक्त होता है। "ब्रह्म इस संसार में जीवन के मूल्यों में श्रपना प्रतिनिधित्व करने के लिये है।" विकास के "क्यों" का यह प्रवन श्रलैक्जेण्डर, बर्गसाँ, सांख्य श्रथवा डाविन के सिद्धान्तों में नहीं उठता जहाँ पर कि मूल श्राधार श्रचेतन हैं क्योंकि वहाँ पर समस्त गति उस श्राधार के

स्वभाव के कारए। है। परन्तू जैसे ही हम श्री ग्ररविन्द के साथ सत्ता को चेतन सत् के रूप में मान लेते हैं वैसे ही यह प्रश्न उठता है कि ग्राखिर उसकी श्रमिव्यक्ति का प्रयोजन क्या है ? चेतन सत्ता में इच्छानुसार ग्रिभव्यक्त होने की ग्रान्तरिक स्वतन्त्रता होती है। श्रानन्द ही उसकी गति और रूप में त्रीड़ा का एकमात्र कारण हो सकता है। श्री श्ररविन्द के अनुसार "समस्त सीमाहीनता, समस्त अनन्तता, समस्त निरपेक्षता शृद्ध आनन्द है।"" सभी वस्तुयें सन्चिदानन्द की ग्रिमिव्यक्ति हैं। ग्रानन्द शब्द का ग्रर्थ सुख नहीं है जिसका उपभोग करने वाला सीमित श्रौर श्रपूर्ण होता है। सत् का श्रानन्द सार्वभौम, श्रसीम, श्रात्मस्थित श्रौर विशेष कारणों से मुक्त होता है। वह समस्त पृष्ठभूमि की पृष्ठभूमि है जिससे सुख, दु:ख तथा अन्य अधिक तटस्थ अनुभवों का प्रादुर्भाव होता है। जब सत् का ग्रानन्द स्वयं को संमृति के ग्रानन्द में प्रगट करने की चेष्टा करता है तब वह शक्ति की गति में चलता है और स्वयं गति के विभिन्न रूप प्रहरा कर लेता जिसकी सुख और दुःख विभिन्न धाराएँ हैं। जड़ में अवचेतन, मानस के परे श्रतिचेतन यह ग्रानन्द संमृति में उदय होकर जीवन श्रौर मानस से श्रपना साक्षा-त्कार करने की चेष्टा करता है। उसकी प्रथम अभिव्यक्ति द्वैतमय और अशुद्ध है। यह सुख ग्रौर दु:ख के बीच घूमता है। परन्तु उसका लक्ष्य सत् के परम ग्रानन्द की विश्वद्धता में ब्रात्मामिव्यक्ति है जोकि ब्रात्मस्थित ब्रौर वस्तुओं ब्रौर कारगों से स्वतन्त्र है। जिस प्रकार सच्चिदानन्द व्यक्ति में सार्वभौम सत्ता ग्रौर शरीर तथा मानस में चेतना से अधिक रूप के साक्षात्कार की ओर बढ़ता है उसी प्रकार वह विशेष अनुभवों और वस्तुओं के प्रपञ्च में सार्वभौम, आत्मस्थित और निर्विषय ग्रानन्द के साक्षात्कार की ग्रोर बढ़ता है। ग्रानन्द उस ग्रस्तित्व के प्रति श्राग्रह उस विकास के बलशाली संकल्प का कारएा है जो आतमरक्षा की मूलप्रवृत्ति और ज़ड़ की अनक्वरता में पाई जाती है। मानसिक स्तर पर वह अमरत्व की अनु-मृति के रूप में प्रगट होता है जोकि रूपात्मक सत्ता के ग्रात्म विकास की सभी अवस्थाओं में उसके साथ रहती हैं और आत्म विनाश की आकस्मिक प्रवृत्ति मी जिसका केवल एक उल्टा रूप है। "ग्रानन्द ग्रस्तित्व है, ग्रानन्द सुष्टि का रहस्य है, ग्रानन्द उत्पत्ति का मूल है, ग्रानन्द सत्ता के रहने का कारए। है, ग्रानन्द जन्म का भ्रन्त है भौर वह भी जिसमें कि पृष्टि समाप्त होती है।''<sup>१५</sup> ग्रस्तित्व का म्रानन्द सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित, सोखा हुम्रा भौर भौतिक जगत के माधार में भवचेतन होता है, तब तटस्थ गति के एक विशाल द्रव्य में ग्राविर्मृत जोकि ग्रब संवेदन नहीं है। मानस और उसके विश्व शक्ति के स्रावातों के सन्मुख रहने से जिसको कि वह अपने माप और स्तर के सामंजस्य में नहीं पाता, निकलते हुये सुख, दु:ख

१४. वही, पृष्ठ ११०

१५. वही पृष्ठ १०१

#### १३६ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

श्रीर तटस्थता के स्पन्दनों में उत्पन्न होता है। श्रन्त में है सार्वभौमिकता, समानता, श्रात्माधिकार श्रीर प्रकृति की विजय के द्वारा पूर्ण सिन्चिदानन्द की श्रपनी सृष्टि में चेतन उत्पत्ति।

## ग्रशुभ, दुःख, भूल ग्रौर ग्रसत्यता की समस्या

इस प्रकार के सिद्धान्त में श्रशुम, दु:ख, भूल श्रौर श्रसत्य की समस्या श्रा जाती है। क्या देवी सत्ता श्रपने शुद्ध श्रानन्द में श्रशुम श्रौर श्रसत्य उत्पन्न कर सकती है? यदि हाँ तो वह किस प्रकार शैतान से मिन्न है? यदि नहीं तो फिर ये सब कहाँ से श्राये? जब यह सब कुछ देवी सत्ता है तब वह स्वयं ही इस सब का कारण होना चाहिये। परन्तु फिर ईश्वर शुम कैसे है? केवल दुर्वोध रहस्य कहने मात्र से यह समस्या हल नहीं होती क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। दूसरी श्रोर, ईश्वर के विरोध में इस सब की रचना करने वाले शैतान की परिकल्पना से देवी सत्ता को सीमित श्रौर श्रशक्त मानना पड़ता है।

अशुम के पूर्ण निषेध अथवा पूर्ण स्वीकार के मतों के विरुद्ध श्री अरविन्द ने पाप की यथार्थता तो मानी है परन्तु उसको कोई निरपेक्ष पद नहीं दिया है। उसने इस समस्या की भ्रोर तीन पहलुओं कमशः निरपेक्ष, जगत् भ्रौर व्यक्ति की भ्रोर से देखा है। श्रसत्य श्रीर श्रशुभ श्रज्ञान की सृष्टि हैं श्रीर इस कारण परम प्रकृति में उनका कोई स्थान नहीं है क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान है। जैसे ही स्रज्ञान के स्थान पर ज्ञान की स्थापना होती है वैसे ही अञ्चम और असत्य अन्तर्ध्यान हो जाते हैं। जहाँ तक ज्ञान प्रामाणिक है वहाँ तक वह सत्य है क्योंकि जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है "प्रामाणिकता निरपेक्षता की स्रोर पहला कदम है।" सत्य स्रौर मुल शुम ग्रौर ग्रशुम, सापेक्ष ग्रौर ग्रनिश्चित मानवीय मूल्य हैं। यह सत्य ग्रौर ग्रसत्य चेतना के मिश्रण के कारण हैं जिसमें एक शुभ ग्रीर दूसरा श्रशुम उत्पन्न करता है। सर्वांग सत् की दैवी शक्ति की उपस्थिति में भौतिक दुःख श्रौर कष्ट भी नहीं रहेंगें। इस प्रकार शुम और अशुम, प्रकाश ग्रीर ग्रन्थकार से श्रिधिक परस्पर सम्बद्ध नहीं है यद्यपि अशुम शुम पर और अन्धकार प्रकाश पर आधारित है। जहाँ पर चेतना की एकता और पारस्परिकता है वहाँ पर मूल, अशुम और असत्य के ये तत्व विविधता ग्रौर भेद में भी नहीं मिलते । ग्रतः श्री ग्ररविन्द ने लिखा है 'असत्य श्रीर श्रशुम में कोई प्रामाणिक सार्वभौमिकता नहीं है जैसी कि निरपेक्षता में भी नहीं है। वे ऐसी परिस्थितियाँ अथवा परिसाम हैं जोकि केवल एक विशेष प्रवस्था में ही उत्पन्न होते हैं जबकि पृथकता विरोध में समाप्त होती है और अज्ञान ज्ञान की एक मूल अचेतनता और मिथ्या संकल्प, मिथ्या अनुमृति, मिथ्या क्रिया और मिथ्या प्रतिक्रिया सहित एक परिणामजनित मिथ्या चेतना और मिथ्या ज्ञान में समाप्त होता है।" १७

१६. वही, भाग २, पृष्ठ ३७२

१७. बही, पुष्ठ ३७४

## इन रूपात्मक सत्ताओं का उद्गम

ग्रब प्रश्न यह उठता है कि ये विरोधी तत्व किस ग्रवस्था में विश्व ग्रमि-व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। सत्ता के किस स्तर से उनका सम्बन्ध है ? क्या ये सृष्टि में आवश्यक हैं ? श्री अरिवन्द ने इस भारतीय परम्परागत विश्वास की पष्टि की है कि इन विरोधी तत्वों के पीछं समानुकल शक्तियाँ हैं। विज्ञान के त्राधुनिक सिद्धान्त भी इन संभावना के विरोधी नहीं हैं। ग्रपनी प्रच्छन्न सत्ता में अत्यन्त तीव्र होता है। परन्तु यह असीमता उनकी निरपेक्षता को सिद्ध करने का तर्क नहीं हो सकती। निरपेक्ष होने पर श्रशुम श्रौर दुःख का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। या तो वे समाप्त हो जाते हैं या श्रपने विरोधियों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि श्री अरविन्द ने लिखा है, "सार अथवा आत्मस्थित रूप शाश्वत अन्त:स्थता के रूप में आत्मस्थिति निरपेक्षता की शर्त है। मूल, असत्य श्रीर स्रश्भ विश्व शक्तियाँ हैं परन्तु उनकी प्रकृति सापेक्ष है। वे निरपेक्ष नहीं हैं क्योंकि वे अपने अस्तित्व के लिये अपने विपरीत तत्वों की भ्रष्टता अथवा विरोध पर श्राधारित हैं और सत्य तथा श्रात्मस्थित निरपेक्षों के समान परम श्रात्मस्थित के भ्रान्तरिक पहल नहीं हैं।" इस प्रकार ये सार्वभौम तत्व नहीं हैं बल्कि केवल निश्चेतना के चेतना की भ्रोर लौटने में उत्पन्न होते हैं।

परन्तु अशुम जड़ पदार्थ से सम्बन्धित नहीं है। प्रकृति में नैतिक गुणों के लिये काई स्थान नहीं है। केवल चेतन प्राणियों के सम्पर्क से और मात्र उन्हीं के लिये मूल्यों का अस्तित्व है। शुम और अशुम का यह द्वैत चेतन जीवन के साथ प्रारम्भ होता है और जीवन में मानस के विकास के साथ पूर्णतया अभिव्यक्त होता है। प्राणमय मानस, इच्छा और संवेदना का मानस अशुभ के सत्य और अनुमूति का मृष्टा है। नैतिक मूल्य तो पूर्णतया मानवीय ही हैं यद्यपि वे किमी भी प्रकार असत्य नहीं हैं। विकासोन्मुख प्रकृति की प्रक्रिया में नैतिक स्तर एक अनिवार्य कदम है।

इस प्रकार शुम और अशुम का प्रथम श्रोत प्राग्ण है। यही नीतिशास्त्र में मनोव ज्ञानिक, विकासवादी अश्ववा नैतिक सुखवाद का आधार है। यह स्वार्थ-वादी भी हो सकता है और परार्थवादी भी, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी। जैवकीय प्राग्ण के अतिरिक्त विचारशील मानस पर आधारित मूल्य होते हैं जोकि बुद्धिवाद, सहज ज्ञानवाद, नैतिक बोध, सौन्दर्य बोध और कर्म का नियम इत्यादि के सिद्धान्तों को उत्पन्न करते हैं। कुछ दार्शनिक नैतिकता का धार्मिक आधार पर समर्थन करते हैं। इन समस्त सिद्धान्तों के पीछ एक गहन अनुमृति है जिसका

१८. वही, १ष्ठ ३८०

श्राधार श्रन्तचेंतना श्रथवा चैत्य पुरुष है। श्री श्ररविन्द के श्रनुसार "मूल्यों में यथार्थ सहमति श्रान्तरिक, श्राध्यात्मिक श्रीर चैत्य है। १९

अशुभ और असत्य के तत्व निश्चेतना से मानसिक और प्राणमय चेतना की उत्पत्ति के साथ उदय होते हैं। इसका नियंत्रण दो प्रकार की भ्रवस्थाओं द्वारा होता है । सर्वप्रथम श्रान्तरिक शक्ति को निर्ज्ञान (Nescience) की ऊपरी पर्त के कठिन माध्यम से मानसिक तत्व की उत्पत्ति के हेतू स्वयं को बाह्य सत्ता पर ग्रारो-पित करना पड़ता है। तब जीवन का उदय होता है जोकि जड़ पदार्थ के अधोमुखी वेग मे सतत् संघर्ष करता रहता है। इस जीवन को फिर श्रपने श्रस्तित्व के हेतु वातावरए से संघर्ष करना पड़ता है ग्रीर जैसे-जैसे मानस का विकास होता है वह एक सतत् आत्मक्लाघावानु मानसिक, प्रागामय श्रीर भौतिक श्रहंकार का रूप ग्रहगा करता जाता है। प्रथम द्विट में चेतना जड़ पदार्थ से नितान्त विरुद्ध प्रतीत होती है। परन्तू फिर भी पशु श्रौर मानव जीवन के तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर ले श्राते हैं कि वस्तुओं में एक गुप्त चेतना है जोकि कमशः सतह पर म्रा भ्राती है। जीव पहले मूल प्रवृत्तियों के द्वारा और फिर प्रत्यक्ष तथा संवेदना से ज्ञान प्राप्त करता है। यह तभी सम्भव है जबिक विषय और विषयी दोनों के मूल में एक ही प्रच्छन्न चेतना हो। इसी कारण गुप्त चेतना बाह्य संवेदना श्रीर प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो जाती है तथा गुप्त शक्ति बाह्य प्रवृत्ति में यदि यह प्रच्छन्न चेतना बाह्य स्तर पर श्रा जाये तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव है परन्तु निर्ज्ञान के दबाव के कारए। भ्रौर क्योंकि विकासवादी प्रयोजन एक अपूर्ण परन्तु विकासोन्मुख बाह्य चेतना के द्वारा क्रमशः विकसित होता है इसलिये वह सम्भव नहीं हो पाता । क्रमशः विकास के द्वारा जीवन और मानस अन्य तत्वों से पृथक् करके अपनी विशेष प्रकृति को प्राप्त कर लेते है। परन्तु इस विकास के साथ भूल की सम्भावना भी बढ़ती जाती है। यह तमी तक नियंत्रित रहती है जब तक सहज ज्ञान का बोल-बाला है। परन्तु यह वस्तूस्थित नहीं है क्योंकि प्रकृति में निश्चेतना क्रमशः श्रज्ञान बन जाती है श्रीर श्रज्ञान एकांगी ज्ञान से होकर सम्पूर्ण ज्ञान की श्रीर बढ़ता है। श्रतः मानसिक भ्रवस्था एक भ्रावश्यक कदम है। भ्रान्तरिक चेतना द्वारा प्राप्त सहज ज्ञान के भ्रौर भी भ्रान्तिपूर्ण हो जाने के कारण एक दोहरी भूल की संभावना हो जाती है। श्रतः भूल श्रज्ञान से ज्ञान की श्रोर जाने में एक श्रावश्यक कदम है। भूल को रोकना केवल तभी सम्भव है जबिक हम ज्ञान प्राप्ति के अवसरों को ही सीमित कर दें। मूल निश्चित रूप से असत्य नहीं है। वह कुछ दिशाओं में नवीन ज्ञान की श्रीर भी ले जा सकती है। मुल श्रीर असत्य का एक श्रन्य श्रीत है मानस की अहंमन्यता । व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति के कारण सीमितता बहुधा मूल और

असत्य का कारण बन जानी है। यह केवल ज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बिल्क संकल्प और अनुभूति के क्षेत्र में भी सत्य है। भिथ्या चेतना अज्ञान से उत्पन्न होती है और मिथ्या कमों की ओर ले जाती है। किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राण्मय शक्ति ही प्रकृति के कार्य का मुख्य साधन है। जब इसके स्थान पर यथार्थ प्राण्मय पुरुष आ जाता है तब जीवन शक्ति आत्मा की यथार्थ सेवक बन जाती है। श्री अरिवन्द के शब्दों में, ""निश्चेतना से उदय होती हुई एक सीमित चेतना भूल का श्रोत है, उससे उत्पन्न सीमितता और भूल से एक व्यक्तिगत आकर्षण असत्य का श्रोत है, प्राण्मय अहंकार से शासित एक मिथ्या चेतना अशुम का श्रोत है।" जब व्यक्तिगत अहं एक पृथक् अहं के रूप में प्रत्येक कार्य अपनी रुचि के लिये करता है तब दूसरों से विरोध और असामंजस्य उत्पन्न होता है और परिणाम मिथ्या और अशुम होता है। इस अशुम और शुभ की अनुभूति का एक विकासवादी प्रयोजन है जो वह मानव की उसकी वर्तमान अवस्था का उत्क्रमण करके किसी शाश्वत् और अनन्त शुभ की ओर ले जाता है।

#### श्रशुभ का प्रयोजन

परन्तु अञ्चभ की इस चेतना का प्रयोजन क्या है ? अद्वैतवादियों के अनुसार वह जगत के निषेध की श्रोर ले जाता है श्रौर पलायनवाद में समाप्त होता है। बौद्ध दार्शनिक श्रपने निर्वाण के सिद्धान्त को दुःख के मौलिक तथ्य पर श्राधारित करते हैं। परन्तु श्री ग्ररिवन्द के ग्रनुसार वह स्वयं विकास की ही ग्रावश्यकता है। जैसा कि स्वर्गीय डॉ॰ एस॰ के॰ मैत्र ने संकेत किया है ''वह कैसे से सम्बन्धित समस्या है क्यों से नहीं।" जगत को आत्मा के निर्माण की घाटी समभने में श्री अरिवन्द कीट्स (Keats) के साथ हैं। समस्त अशुम श्रीर भ्रसत्य की उपस्थिति भ्रपने विरोधियों के द्वारा भ्रात्मा के प्रयोजन से है। यह चैत्य संबोधि कभी-कभी मानसिक तर्क के श्रनुरूप नहीं होता परन्तु फिर भी उसमें उच्चतर प्रकाश की एक गहरी अनुभूति होती है। चैत्य प्रत्यक्ष निश्चय ही शुभ स्रीर अशुभ के परे हैं यद्यपि यह मूल प्रवृत्ति के अर्थ में नहीं बल्कि एक उच्चतर नियम के अर्थ में है। प्रकृति के विकासवादी प्रयोजन का साक्षात्कार ही अशुम की समस्या का एकमात्र सुलभाव है। समस्त नीतिशास्त्र, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन ग्रीर ग्रन्त में समस्त योग इस प्रयोजन की प्राप्ति का प्रयत्न हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में धर्म कहाँ तक सहायक है इसका विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे।

२० वही, पृष्ठ ४०२

२१. मैल, एस० के० : द मीटिंग ऑव द ईस्ट एण्ड वैस्ट

# धार्मिक ग्रनुभव

"क्योंकि धर्म मनुष्य में वह मूल प्रवृत्ति, विचार धौर ध्रमुशासन है जिसका लक्ष्य सीधे देवी सत्ता है जब कि शेष सभी उसकी धोर केवल अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य करते धौर वस्तुधों की बाह्य तथा अपूर्ण छायाओं की खोज में बहुत अधिक चक्कर काटने धौर ठोकरें खाने के पश्चात् बहुंत अधिक कठिनता से पहुँचते हैं।"" —श्री श्ररविन्व

श्रव योग श्रौर मानव विकास के प्रसंग को उठाने से पूर्व हम धार्मिक श्रनुमव के स्वभाव श्रौर प्रकृति में विकासवादी प्रयोजन के साक्षात्कार में उसके महत्व का विवेचन करेंगे। यह विषयान्तर इसलिये श्रावश्यक है क्योंकि दर्शन के समान धर्म भी परम सद्वस्तु के साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है श्रौर क्योंकि हमारा मत है कि मानिसक स्तर पर दर्शन श्रौर धर्म समान रूप से श्रावश्यक हैं चाहे मानस का श्रतिक्रमण करने पर इन दोनों का स्थान उनके मावी उत्तराधिकारी श्रतिमानिसक ज्ञान श्रौर सर्वांग योग के श्रतिमानिसक श्रानन्द को प्राप्त हो जाये। धार्मिक श्रनुभव के इस दार्शनिक विवेचन का उद्देश्य धर्म के श्रावश्यक सत्य की खोज करना श्रौर यह देखना है कि इस क्षेत्र में बुद्धि का कहाँ तक प्रवेश है श्रौर विकासवादी प्रयोजन के साक्षात्कार में उसका क्या नैतिक, मनोवैज्ञानिक श्रौर श्राध्यात्मक मूल्य है।

# हेगेलीय मत: जॉन केम्रर्ड

धर्म में बुद्धि के महत्व पर सबसे अधिक हैगेल के अनुयायियों ने जोर दिया है। जॉन केम्रर्ड के अनुसार ''जो कुछ यथार्थ है वह बौद्धिक है और जो कुछ है उस पर बौद्धिक दर्शन को विचार करने का अधिकार है।" बुद्धिवादी केम्रर्ड

१. द ह्यूमन साइकिल, पृष्ठ २१४

२. केजड, जे : इन्ट्रोडक्शन टु द फ़िलॉसफी घाँव रिलीजन, पुष्ठ १

बुद्धि की सीमाग्रों को मानता है। परन्तु उसके ग्रनुसार ये सीमायें स्वयं बुद्धि ने ही अपने ऊपर आरोपित की हैं। जो दार्शनिक धर्म के क्षेत्र से तर्क का पूर्ण बहिष्कार करना चाहते हैं उनको ऐसा करने के लिये तर्क तो उपस्थित करने ही होंगे। फिर यह तथ्य कि बुद्धि अपना परिसीमन करती है यह भी दिखलाता है कि वह सीमा का अतिक्रमण भी करती है। बुद्धि से परे कुछ भी नहीं है। है। अतः केग्रर्ड के अनुसार जो कुछ अतिमानसिक अथवा बुद्धि से परे है वह बुद्धिहीन अर्थात् निरर्थंक है। केअर्ड का तात्पर्य यह नहीं है कि धार्मिक अनुमव तार्किक निगमन का विषय है। धर्म में अज्ञानमय आश्चर्य, अन्य समर्पण और एक दुष्कर समस्या के सामने विचारावरोध ही नहीं बल्कि यह बौद्धिक प्रशंसा, प्रेम भ्रौर विश्वास है कि ग्रसीम का क्षेत्र हमारे लिये खुला है श्रौर कि ईश्वर का ज्ञान एक अमर जीवन की प्राप्ति है। दर्शन धर्म को मानता है, उसको उत्पन्न करने का दावा नहीं करता। धर्म में अनुभूति एक ग्रावश्यक तत्व है यद्यपि बुद्धि द्वारा इस अनुभूति को दूसरों से पृथक् करना पड़ेगा। अनुभूतियों की गहराई नहीं बल्कि एक बौद्धिक ग्राधार ग्रीर ग्रवयवीय पूर्ण में ग्रनुकूलता ही सच्चे धर्म की कसौटी है। केग्रर्ड के अनुसार "एक श्रीर उसी चेतना के लिये एक साथ ही शुद्ध रूप में सापेक्ष होना ग्रौर ग्रपनी सापेक्षता के प्रति सचेत होना सम्भव नहीं है।"" के ग्रर्ड का यह वक्तव्य वहाँ तक ठीक है जहाँ तक कि वह मानव से ग्रसीम के तत्व की ग्रोर निर्देश करता है परन्तु मानसिक चेतना को सार्वभौम चेतना मान लेना केवल ग्रज्ञान का ही परिचायक है। बृद्धि के समर्थन के उत्साह में केग्रर्ड सम्बोधि की श्रवहेलना करने लगता है। उसने ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्व को पूरी तरह नहीं समभा है विशेषतया तब जबकि उसने यह तर्क किया है कि जिस प्रकार से पदों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक तीसरा पद होना चाहिये जिससे कि वे सम्बन्धित हों उसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में भी एक विचार प्रिकया होनी चाहिये श्रर्थात् उसमें वह सब होना चाहिये जोिक अप्रत्यक्ष अथवा बौद्धिक ज्ञान का विषय है। " इस प्रकार के दृष्टिको ए। में भ्राधारभूत भूल चेतना ग्रौर ग्रात्मचेतना में भेद न क ना है। केवल कर्ता के रूप में अपनी चेतना के लिये ही आत्मा को अनात्मा की आवश्यकता है अन्यथा वह स्वप्नहीन सुष्पित और अचेतन अवस्थाओं में भी स्वयं अपने ही प्रकाश से चमकती है। ईश्वर की चेतना भ्रचेतना नहीं है, न ही वह वस्तु की चेतना है। वह सत्व से सत्व का तादातम्य है।

केश्चर्ड विभिन्न प्रकार के सम्बोधि ज्ञान में भेद नहीं कर पाता जब कि वह यह कहता है कि "वह जो कि सत्य और श्रसत्य, व्यर्थ और महत्वपूर्ण सम्बोधि में

३. वही, पृष्ठ ४

४. वही, पृष्ठ १६

५. वही, पृष्ठ ४

#### १४२ श्री धरविन्व का सर्वांग दर्शन

भेद करता है केवल मात्र सम्बोधि ज्ञान नहीं हो सकता परन्तु कोई उच्चतर तत्व होना चाहिये।'' वास्तव में यह उच्चतर तत्व बुद्धि नहीं बल्कि आध्यात्मिक सम्बोधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसमें अनुकूलता से ही किसी विशेष सम्बोधि का सत्य निर्धारित होता है। बुद्धि तो पशुश्रों के भौतिक श्रौर प्राणात्मक सम्बोधि के भी सत्य को जानने में श्रसफल होती है। श्राघ्यात्मिक सम्बोधि निर्बुद्धि नहीं हो सकता क्योंकि वह संश्लिष्टता और सानुकलता के सिद्धान्त पर ग्राधारित है परन्तु निश्चय ही वह बुद्धि से अधिक है। वह हमारे मावात्मक और संकल्पात्मक पहलुयों को भी सम्मिलित कर लेता है। यह कहते समय कि "इस अर्थ में जो कुछ बृद्धि से परे है वह निर्बुद्धि अथवा अर्थहीन है" के अर्ड अतिमानसिक का अज्ञेय से तादातम्य कर देता है मानो कि मानस ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। कभी-कभी ऐसा अवश्य ही प्रतीत होता है कि हेगेल के अनुयायियों ने बुद्धि को जिस अर्थ में लिया है वह केवल तार्किक बुद्धि मात्र नहीं है। परन्तु एक ही प्रत्यय का अत्यधिक मिन्न तथ्यों के लिये प्रयोग गडवडी ही उत्पन्न करता है। बुद्धि में मनुष्य के मावात्मक श्रौर संकल्पात्मक पहल् सम्मिलित नहीं हैं श्रतः वह धार्मिक अनुभव के लिये कोई उपयुक्त साधन नहीं हो सकती क्योंकि धार्मिक श्रनुमव हमारी समग्र सत्ता के द्वारा प्राप्त होता है। किसी भी श्रनुभव की प्रामाि्शकता की कसौटी उसकी तार्किक समीचीनता नहीं बल्कि सत्यता है। बुद्धि नहीं बल्कि भ्राध्यात्मिकता ही समस्त धर्म का सार है।

## **म्यवहारवादी मतः विलियम जेम्स**

व्यवहारवादियों के अनुसार किसी विशेष धार्मिक अनुमव के सत्य की कसौटी उसकी कार्यशीलता, जीवन में उसका व्यावहारिक मूल्य है। विलियम जेम्स के शब्दों में "ईश्वर यथार्थ है क्योंकि वह यथार्थ प्रमाव उत्पन्न करता है।" धार्मिक विश्वास अपने साथ व्यक्ति के लिये बहुत अधिक शुभ लाता है। आस्था वैज्ञानिक, विवेचनात्मक और स्वयं प्रामािशक है। उसका चुनाव प्राग्मय, अनिवायं और महत्वपूर्ण है। अविश्वासी अपने अविश्वास के कारण भी बहुत कुछ खो देता है। जेम्स के अनुसार धर्म में "हम अब भी अपने विश्वास के कारण कुछ महत्वपूर्ण शुभ पाते हैं और अविश्वास के कारण खो देते हैं।" कि

६. वही, पृष्ठ ५५

७. वही, पृष्ठ ५६

 <sup>&</sup>quot;धर्म सम्पूर्ण प्रयोजन का विषय है।"

<sup>—</sup>विलियम, ई॰ कैनिक: द फ़िलाँसाँफि्कल रिब्यू, जनवरी १९६०, पृष्ट ६व

ह. जेम्स, डब्लू: वैराइटीज ऑव रिलीजस एक्सपीरियेन्स, पृष्ठ ५०७

<sup>ं</sup> १०. जेम्स, डब्लू: द विल टु बिलीव, पृष्ठ २६

ईश्वर हमारी समग्र सत्ता, मानस, हृदय श्रीर संकल्प सभी को सन्तुष्ट करता है।"
"एक ही चोट में वह जगत के मृतक शून्य 'उस' को एक जीवनमय 'तू' में
परिवर्तित कर देता है जिससे कि समस्त मानव व्यवहार कर सकता है।""

वार्मिक अनुभव के आलम्बन की प्रकृति के विषय में जेम्स का मत एक व्यवहारवादी के अनुरूप है। "हम में से प्रत्येक को स्वयं अपने लिये उस सन्तपन के परिमाण का पता लगाना है जो कि उसके सबसे अधिक अनुरूप हो जिसकी कि वह अपनी शक्ति मानता है और अपना सबसे सच्चा लक्ष्य और कार्य समभता है।" यद्यपि धर्म का सत्व सार्वमौम है परन्तु व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है क्योंकि "ईश्वर के लिये प्रमाण मूलरूप में आन्तरिक वैयक्तिक अनुसवों में रहता है।" कान्ट धर्म को नैतिकता के अधीन मान लेता है। उसके अनुसार धर्म एक जैविक और व्यावहारिक आवश्यकता है। बर्गसाँ के अनुसार पूर्ण रहस्यवादी बिना किसी मौतिक बाधा के ईश्वर की रचनात्मक किया में माग लेता है क्योंकि "वह जिस प्राण का अतिरेक चाहता है वह उसी श्रोत से मिलता है जो कि जीवन का भी श्रोत है।" धर्म मानसिक चिकित्सा के समान है। विज्ञान और धर्म दोनों ही मानव जीवन के मूल्यवान खजानों के द्वार खोलने के लिये समान रूप से प्रमावशाली कूं जियाँ हैं।

व्यवहारवादी मत में वह सत्य निहित है कि घामिक अनुभव केवल असाघारण नहीं है बिल्क मानव के मौतिक, प्राणात्मक और मानिक पहलुओं को संयोजित करता और आघात्मक बनाता है। परन्तु फिर भी धर्म जीवन का साधन मात्र नहीं है और न अतिरिक्त जैविक शक्ति को निकालने का मार्ग ही है। ईश्वर की सत्ता उन प्रभावों पर निर्मर नहीं है जो कि वह संसार में उत्पन्न करता है यद्यपि वे कुछ सामान्य जनों को सन्तुष्ट करने के लिये अच्छे तर्क हो सकते हैं। दूसरी और, प्रभावों की सत्ता ही उनके ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये जाने पर निर्मर है। ईश्वर को साधन मात्र बना कर जेम्स और कान्ट ईश्वर के दैवी रूप को खो देते हैं। उच्च निम्न की व्याख्या करता है। आत्मा जीवन की व्याख्या करती है। ईश्वर मनुष्य की व्याख्या करता है। जेम्स द्वारा निर्देशित धर्म के सामान्य गुण उसके आकिस्मक परिणाम मात्र है। इश्वर-प्रेम किसी सौसारिक शुभ का साधन मात्र न होकर स्वयं साध्य है। सामाजिक उपयोगिता धर्म का सार नहीं बिल्क उससे एक गौगा उत्पत्ति मात्र है। धार्मिक मनुष्य धर्म का सार नहीं बिल्क उससे एक गौगा उत्पत्ति मात्र है। धार्मिक मनुष्य धर्म

११. जेम्स, डब्लू० : रिफ्लेक्स एक्शन एण्ड थीज्म, पृष्ठ १२६-२७

१२. जेम्स, डब्लू० : वैराइटीज ऑव रिलीजस एक्सपीरियेन्स, पृष्ठ ३६८

१३. जैम्स, डब्ल् : प्रेग्मैटिज्म, पृष्ट १०६

१४. बर्गंसाँ, हेनरी : टू सोर्सेज ग्रॉव मोरैलिटी एण्ड रिलीजन, पृष्ठ १६८

#### १४४ थी घरविन्द का सर्वांग दर्शन

में कोई पुरस्कार नहीं खोजता चाहे वह अमरत्व ही क्यों न हो। धर्म का सार सच्चा प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण बदले में कोई वस्तु नहीं चाहते। भक्त का समस्त कार्य देना, त्याग, समर्पण और पूजा के विषय से तादात्म्य है। विज्ञान और धर्म में बाह्य समानतायों न तो विधियों और न साध्यों की एकता सिद्ध करती हैं। धार्मिक अनुभव का सार सामग्री को एकतित करने, उसके वर्गीकरण और तुलना इत्यादि करने के आधार पर बने हुये किसी सामान्य सिद्धान्त पर माधारित नहीं किया जा सकता न ही वह विभिन्न प्रकार के धर्मों का सामान्य तत्व है। धर्म में अन्त ही उद्गम की व्याख्या करता है। ईश्वर से रहस्यवादी एकता का प्रयोजन जीवन के लिये अधिक प्राणशक्ति प्राप्त करना ही नहीं बिलक देवी आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव है।

# प्रकृतिवादी मत: जे० एच० ल्युबा

श्रपने गुरु जेम्स के साथ प्रो० ल्यूबा का कहना है कि ''ईश्वर जाना नहीं जाता, उसको समभा नहीं जाता, उसका उपयोग किया जाता है।"" इस प्रकार प्रो० ल्यूबा भी धर्म के व्यवहारवादी ग्रीर जैविक पहलू पर जोर देता है। उसके **अ**नुसार घर्म मानव का ईश्वर के मानव रूप के प्रति व्यवहार है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रो० ल्यूबा समाज विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र ग्रीर मनोविज्ञान से खुल कर सहायता लेता है। उसका सिद्धान्त उपयोगितावाद और प्रकृतिवाद का प्रतिनिधि है। उसके अनुसार धर्म का सार कुछ आधारभूत श्रावश्यकताश्रों की तृष्ति है। जैसा कि वह लिखता है "प्रेम के ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात्कार करना ही रहस्यवादी की अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की विधि है।"" सब कहीं मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। केवल धर्म में वह उनको दैवी सत्ता, ईश्वर ग्रथवा श्रन्य किसी परम शक्ति में पूर्ण करता है । धर्म में श्रीर कुछ भी नया नहीं है श्रीर इस कारण इस विशेष प्रकार के मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिये किसी भी नवीन प्रत्यय की श्रावश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक के रूप में प्रो॰ ल्यूबा मितन्ययिता के सिद्धान्त (Law of Parsimony) का प्रयोग करता है और जैवकीय शब्दों में धर्म की व्याख्या करता है। धर्म में एक महान और उच्चतर चैत्य शक्ति में विश्वास सि-मिलत है चाहे वह वैयक्तिक हो अथवा निर्वेयक्तिक और माथ ही सिम्मिलत है मानव और किसी उच्चतर शक्ति में व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित क्रियात्मक सम्बन्ध जिसके परिग्णामस्यरूप जीवन की वृद्धि होती है। मानव को धर्म की भावश्यकता इसलिये है क्योंकि उसकी भावश्यकतायें मौतिक ही नहीं बल्कि ग्राघ्यात्मिक भी हैं।

१४. ल्यूबा, जेह एच • : मोनिस्ट, जुलाई १६०१

१६. ल्यूबा बे॰ एच॰ द साइकॉलॉजी ऑव रिलीजस मिस्टीसिज्म, पृष्ठ १२०

तथापि उनमें उतना ही अधिक अन्तर है जितना कि दर्शन और मौतिकशास्त्र में। संसार में श्रपने अनुमव में इस नैतिक व्यक्ति को नास्तिक भी पाते हैं और धार्मिक व्यक्ति को सदैव ही नैतिक नहीं पाते । ब्रैडले के अनुसार, "नैतिकता श्रपनी चरम परिगाति के लिये धर्म में रूपान्तरित हो जाती है।" यह विरोधा-भास इस प्रकार है "नैतिक न होना एक नैतिक कर्तव्य है" और यह है "धार्मिक होने का कर्तव्य।" श्रलैक्जैण्डर इस दृष्टिकोगा का तिरस्कार करता है और धर्म की व्याख्या के लिये स्वयं धार्मिक मूल प्रवृत्ति की ग्रोर ही संकेत करता है। "वास्तव में जिस प्रकार भूखे होने का कोई कर्तव्य नहीं है उसी प्रकार घार्मिक होने का भी कर्तं व्य नहीं है।" धार्मिक स्थायी भाव हमारी मानवीय संरचना में ही उपस्थित है। मानव में घर्म स्वाभाविक है। उसमें किसी प्रकार का संघर्ष या ग्रन्तर्द्ध नहीं है । परन्तु श्राघ्यात्मिक विकास में नैतिकता श्रौर धर्म दोनों ही समान रूप से आवश्यक कदम हैं। नैतिकता बुद्धिगत है, घर्म बुद्धि से परे है। श्रतः घमं श्रनौतिक न होकर भी नैतिकता से परे है। ईश्वर श्रभ की श्रोर श्रवश्य है परन्तु नैतिक नियमों से बाघ्य नहीं है। घर्म में "चाहिये" का स्थान भगवद् कृपा ले लेती है। जैसा कि श्री अरविन्द ने लिखा है "कोई यह निर्घारित कर रहा था, कि ईश्वर को यह अथवा वह होना चाहिये अन्यथा वह ईश्वर ही नहीं होगा। परन्तु मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं केवल यह जान सकता हूँ कि ईश्वर क्या है श्रीर मैं नहीं जानता कि मैं उसको यह कैसे बतला सकता हूँ कि उसको क्या होना चाहिये।" १०

# श्री ग्ररविन्द का सर्वांगवाद

## धार्मिक श्रनुभव में तर्क का स्थान

श्री अरिवन्द धर्म को "श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का उसकी पूर्णता में अनुसर्ग करना" श्रीर आध्यात्मिकता को "सर्वोच्च श्रात्मा, देवी सत्ता श्रीर सर्वव्यापक एकता को जानना श्रीर उसमें रहना श्रीर जीवन का उसके सभी भागों में श्रिष्ठितम सम्भव देवी मूल्यों की श्रोर विकास करना" मानता है। इस प्रकार श्राध्यात्मिक श्रनुभव से अनुरूपता ही धार्मिक श्रनुभव के सत्य की कसौटी है। यह कहा जा सकता है कि श्रनुरूपता (Coherence) बुद्धि का सिद्धान्त है श्रीर श्री श्ररविन्द ने यह माना है कि श्रति मानसिक तत्व में सदैव ही बुद्धि का तत्व रहता है, परन्तु यह बौद्धिक तत्व श्रात्मा के सामंजस्य में रूपान्तरित श्रीर संश्लिष्ट होता

२६. एलेक्जेण्डर, एस० : स्पेस, टाइम एण्ड डीटी, भाग २, पृष्ठ ४०६

३०. श्री प्ररिवन्द : द एडवेन्ट, संख्या ६, अंक ४, पृष्ठ २२३

३१. श्री भरविन्द : द रेनेसां इन इन्डिया, पृष्ठ ८०

है। घार्मिक अनुभव के क्षेत्र में बौद्धिक तर्क का प्रयोग केवल आन्तियाँ ही उत्पन्न करेगा। घार्मिक अनुभव की प्रामाणिकता के विषय में बुद्धि के प्रश्न तद्विषयक अज्ञान पर आघारित हैं। ईश्वर के अस्तित्व अथवा घर्म की प्रामाणिकता के विषय में मौतिक प्रमाणों की मांग नितान्त अनुचित है क्योंकि घर्म का सार आघ्यात्मिक और अतिभौतिक है। १९ मत, सम्प्रदाय, कर्मकांड और प्रतीकों के बाह्य आवरण से अलग घर्म का आन्तिरिक सार ईश्वर की खोज और उसका साक्षात्कार है। घर्म का लक्ष्य आत्म-उत्क्रमण, निरपेक्ष निवेदन, आकांक्षा और अनुभव दिव्य दर्शन, प्रेरणा और सम्बोध इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवद्साक्षात्कार का आनन्द अनिवंचनीय है। घर्म में मक्त को अपनी समस्त सत्ता का समर्पण करना पड़ता है। घर्म का मार्ग निरपेक्ष है। "उसका कार्य मानव और ईश्वर के मध्य सच्चे और निकट सम्बन्धों, एकता के सम्बन्धों, भेद के सम्बन्धों, एक ज्योतिर्मय ज्ञान के सम्बन्धों, एक परम मोहक प्रेम और आनन्द, एक निरपेक्ष समर्पण और सेवा की स्थापना और अपनी सत्ता के प्रत्येक माग को उसके सामान्य स्तर से निकाल कर देवी सत्ता की ओर मानव के उध्वंगमन में रूपान्तर और देवी सत्ता के मानव में अवरोहएए का एक सच्चा जीवन व्यतीत करना है।"

श्री अरिवन्द ने धर्म के क्षेत्र में बुद्धि का तिरस्कार नहीं किया है बल्कि केवल उसको सीमित श्रीर अधीनस्थ कर दिया है। बुद्धि धार्मिक श्रनुभव, दैवी प्रेम श्रथवा मिनत के आनन्द श्रीर कार्य के लिये नियम निर्धारित नहीं कर सकती। उसका यथार्थ क्षेत्र हमारी अतिमानसिक श्रीर याध्यात्मिक सत्ता के सत्यों, श्रनुभवों श्रीर नियमों की श्रपनी माथा में व्याख्या करना है। श्री अरिवन्द ने धर्म-दर्शन की श्रावश्यकता की दृढ़ता से पुष्टि की है। धार्मिक सत्य बौद्धिक जामे में प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

बुद्धि से परे के क्षेत्रों के विरुद्ध, बुद्धि से निम्न क्षेत्रों में तर्क का सर्वोच्च महत्व है। यह मूल प्रवृत्तियों, अन्ध प्रवृत्तियों, सर्वेदनाओं, परिष्कृत संवेगों और प्राणात्मक कियाओं का क्षेत्र है। धर्म में निम्न प्रकृति सम्मिलित है और विशेष-तया प्रतीक पूजा, प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा तथा अन्य आदिम प्रकार के धर्मों में मुख्यतया इसी निम्न प्रकृति का सन्तोष खोजा जाता है। धार्मिक विकास की इस प्रारम्भिक अवस्था में अत्यधिक अशुद्धियाँ, अज्ञान और अन्वविश्वास हैं।

३२. "वास्तव में गणित के बाहर प्रमाण' का कोई अस्तित्व नहीं है। यथार्थ में आधावहारिक विज्ञान में कोई प्रमाण नहीं होता । वहां केवल प्रगतिशील जांच और सिद्धि होती है। धमें के दर्शन में यह सत्य है कि ईश्वर की सत्ता के 'प्रमाणों' अथवा 'प्रदर्शनों' की बात करने की परिपाटी रही है। यह निश्चय ही पांडित्याभिमानयुक्त भाषा है।"

<sup>--</sup> एल॰ ए॰ रीड: द हिबर्ट जर्नल, प्रक्टोबर १६४४, पृष्ठ १४

३३. श्री अरविन्द : द ह्यू मन साइकिल, पृष्ठ १६०

यहीं पर मूल तथा थ्रन्य प्रवृत्तियों की कियायों को विशुद्ध, प्रकाशमय और तर्कयुक्त बनाने के लिये बुद्धि का हस्तक्षेप हो सकता है। परन्तु धर्म के निम्न पहलू को शुद्ध करने की चेष्टा में कभी-कभी बुद्धि उसको बिल्कुल निकाल देने का प्रयास करती है। तथाकथित परिष्कृत धर्मों में बहुधा आध्यात्मक समृद्धि और संवेगों की पूर्णता की कभी होती है और वे नग्न, ठण्डे और थोथे प्रतीत होते हैं। धर्म का प्राग्ण उसकी मानसिक आस्था और बुद्धि से निम्न तत्व है। कोई भी धर्म अपने तकों के आधार पर टिका नहीं रह सकता। फिर, धर्म केवल वैयक्तिक नहीं बिल्क सामाजिक भी है और इस कारण भी उसमें बुद्धि से निम्न तत्व आवश्यक हैं। सामान्य मानव को प्रमावित करने के लिये उसको समस्त सत्ता को, केवल श्रति मानसिक भागों को नहीं बिल्क अन्य पहलुओं को भी प्रमावित करना चाहिये। भें

## रहस्यवाद श्रीर बुद्धि विरोधी मत

यद्यपि हेगेलीय मत वादियों के समान श्री श्ररिवन्द ने धर्म में बुद्धि के स्थान का दृढ़तापूर्व के समर्थन किया है परन्तु वह विचार श्रीर श्रातमा में भी स्पष्ट मेद करता है जिनको हेगेल ने एक ही मान लिया है। प्रत्येक प्रकार के तथ्यों को जानने की एक विशेष पद्धित है श्रीर विभिन्न तथ्यों की व्याख्या करने के लिये भिन्न-भिन्न वर्गों श्रीर प्रत्ययों की श्रावश्यकता है। इस प्रकार प्रिगिल पैटीसन के समान श्री श्ररिवन्द ने धार्मिक श्रनुभव को श्रन्य तथ्यों में प्रयुक्त वर्गों से समभाने के प्रकृतिवादियों के प्रयत्न की घोर मत्सेना की है। धर्म बौद्धिक होकर भी बहुत कुछ श्रीर भी है श्रीर इस 'बहुत कुछ' का कुछ अंश सदैव ही बौद्धिक विश्लेषण से परे छुट जाता है। यह समस्त धर्मों में रहस्यवादी तत्व है।

रहस्यवाद के साथ श्री अरिवन्द की बड़ी सहानुभूति है। वह अनेक आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की रहस्यवाद के विरुद्ध प्रवृति को कड़ी आलोचना करते हैं।
धर्म का अत्यधिक तिरस्कार अन्ध स्वीकार से अधिक उत्तम नहीं है। आस्था के
बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता यद्यपि यह ठीक है कि आस्था बुद्धि
पर आधारित होनी चाहिये। अपने लक्ष्य के स्वभाव के अनुसार ही रहस्यवादी
पद्धित आत्मगत होनी चाहिये। रहस्यवादियों के अनुभवों की विभिन्नतायें उनके
असत्य की प्रमाण नहीं बिल्क आत्मा के एक ऐसी सद्वस्तु के निकट पहुंचने के
चिन्ह हैं जोकि जीवित है और एक कठोर मानसिक व्यवस्था के समान निश्चित
नहीं है। इस प्रकार यदि रहस्यवाद से हमारा तात्पर्य ईश्वर के एक प्रत्यक्ष
आध्यात्मिक साक्षात्कार से है तो श्री अरिवन्द भी एक रहस्यवादी हैं। परन्तु
निषेधात्मक अर्थ में लेने पर वह साध्य अथवा साधन किसी भी दृष्टि से रहस्य-

३४. श्री अरविन्द: द फाउन्डेशन्स ऑव इन्डियन करूचर, पृष्ठ १०३

#### १५२ भी ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

वादी नहीं है। कुमारी एवलिन अन्डरहिल के अनुसार रहस्यवाद में "जानना नहीं" बल्कि होना ही सच्चे साधक का चिन्ह है।" परन्तु श्री अरविन्द जानने और होने में भेद नहीं मानता। प्लॉटिनस के निष्कर्ष के अनुसार रहस्यवाद "एकाकी की ओर एक उड़ान" है। परन्तु श्री अरविन्द के अनुसार ईश्वर का जगत में और जगत के माध्यम से साक्षात्कार किया जाता है। प्रकृति में विकास का लक्ष्य वैयक्तिक नहीं बल्कि सार्वमौम मोक्ष है। इस प्रकार श्री अरविन्द ने रहस्यवाद के केवल एकांगी पहलू की आलोचना की है। वह उसको और मी दार्शिनक भूमि पर रख देता है और सार्वमौम बना देता है। प्रो० के० ए० हकीम के अनुसार "वह एक ऐसे रहस्यवाद का प्रतिपादन करता है जिसका लक्ष्य रहस्यमय नहीं बल्कि स्पष्ट बनाना है।" हमारे मत में वह रहस्यवाद केवल स्पष्ट ही नहीं बल्कि सार्वमौम मी बनाता है।

#### धर्म का विकास

श्री ग्ररविन्द के ग्रनुसार प्रत्येक धर्म विकास में ग्रपनी ग्रवस्था के ग्रनुसार एक विशेष सत्य की अभिव्यक्ति करता है। अपने विकास में धर्म कई सोपानों से गुजरा है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु निश्चेतना में प्रारम्म होती, ग्रज्ञान, श्रवनति श्रीर मूलप्रवृत्तिजन्य विरोधों में होकर डगमगाते हुए कदमों से क्रमशः श्रागे बढ़ती श्रीर अन्त में कुछ एकांगी गहराइयों तथा अधिक स्पष्ट रूपों को प्रदक्षित करती है। इसी अवस्था पर ही एक तीव्र परिवर्तन, एक निश्चित नव्योत्क्रान्ति होती है जो गहरी, विस्तृत श्रीर सूक्ष्म होकर एक ऐसे सत्य पर पहुंचती है जो कि प्रारम्भिक रूपों की माषा में नहीं समभाया जा सकता। श्रतः प्रतीकों, प्राकृतिक वस्तुश्रों भीर पत्थरों की पूजा में उत्पत्ति धर्म के सत्य के विरुद्ध कोई तर्क नहीं हो सकती। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है, "यह ग्रस्त-व्यस्त इतिहास सभी मानवीय प्रयत्नों से सम्बन्धित है श्रीर यदि उसको धर्म के सत्य श्रीर श्रावश्यकता के विरुद्ध गिना जायेगा तो यह मानवीय प्रयत्नों के प्रत्येक ग्रन्य पहलू मानव की समस्त कियाग्रों, उसके ग्रादशों, उसके विचारों, उसकी कला ग्रीर उसके विज्ञान के सत्य श्रीर ग्रावश्यकता के भी विरुद्ध गिना जायेगा।" श्री श्ररविन्द ने उन दोषों से इनकार नहीं किया है जिन्होंने धर्म में पैठकर उसको कठोर, गतिहीन श्रौर मानव जाति के लिये हानिकारक तक बना दिया है परन्तु वह सच्चे श्रीर भुठे धर्म में श्रीर धर्मवाद (Religionism) में स्पष्ट रूप से भेद करता है। इस

३५. ग्रन्डरहिल, ई॰ : मिस्टीसिज्म, पृष्ठ ८६

<sup>े</sup> ३६. प्लॉटिनस, द नियो प्लेटॉनिस्ट्स, पृष्ठ १७०३

३७. भी भनिस बरन रांय द्वारा उध्त, द वर्ल्ड काइसिस, पुष्ठ १३४

वेब. की करवित्व : द नाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ६१६

धार्मिक रहस्यवाद पर अपनी पुस्तक में ल्यूबा ने विधियों, प्रेरणाओं, प्रत्यक्ष, समाधि और लिघमा (leviation) इत्यादि का विस्तृत मनोवैज्ञानिक विंश्लेषसा किया है परन्त सब कहीं वह उनके पारमायिक महत्व का निषेध करता है। रहस्यवादियों का ईश्वर दर्शन का सद्ब्रह्म नहीं है। "यदि दर्शन के देवता धर्मों के ईश्वर के स्थान पर स्थापित हो जायें तो प्रत्येक वर्तमान धर्म के कर्म-कांड की विशेषता प्रत्यक्ष सम्बोधन फिर नहीं रहेगा ।" परन्तू कर्मकांड धर्म का सार नहीं है। फिर यदि घर्म का ईश्वर परम सद्वस्तु नहीं है तो सभी धार्मिक पूजा एक भुठा विश्वास, एक ग्रात्म संकेत ग्रथवा ग्रधिक से ग्रधिक मानसिक चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ईश्वर की कृपा और दया उसमें श्रपूर्णता नही उत्पन्न करती । ल्युबा के विचार ईश्वर के मानवीयकरसा (anthropomorphism) के दोष से युक्त हैं।

ल्युबा धर्म की उपेक्षा करना अथवा मानव जीवन के लिये उसके मुल्य को कम करना नहीं चाहता। उसकी यह त्राशा यथार्थ है कि "धर्म श्रौर विज्ञान दोनों ही एक अधिक उत्तम, अधिक आनन्दित और अधिक देवी मानव की उत्पत्ति के लिये हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करेंगे ।"" परन्त यह समभना कठिन है कि यदि घार्मिक अनुभव वस्तुगत आधार के बिना और केवल एक अन्ध-विश्वास ही है तो फिर इस प्रकार की आशा कैसे पूर्ण हो सकती है ? कभी-कमी ऐसा प्रतीत होता है कि ल्यूबा स्वयं देवी सत्ता नहीं बल्कि केवल एक वैयक्तिक ईश्वर के परम्परागत विचार के ही विरुद्ध है। परन्तू धर्म को वैज्ञानिक बनाने के फेर में वह उसका बहुत कुछ तत्व खो देता है। धर्म एक वैयक्तिक मिलन, एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध खोजता है। ईश्वर के वैयक्तिक पहलू से सम्बन्धित कृपा, प्रेम, पूजा इत्यादि इतने मूल्यवान हैं कि उनकी श्रवहेलना नहीं की जा सकती। प्रो॰ ल्यूबा की दी हुई धार्मिक अनुभव की व्याख्याओं में मनोवैज्ञानिक सुलभ दोष (Psychologist's fallacy) है । ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किये हए और मनोविज्ञान में पूर्णतया शिथिल एक धार्मिक व्यक्ति ही घार्मिक श्रनुमव का सच्चा वर्णन कर सकता है। धर्म का सार केवल रहस्यवादियों की जीवनियों के भ्रष्ययन भ्रथवा निरीक्षण से नहीं समभा जा सकता। इन उच्चतर श्रनमवों का वर्णन करने में मानवीय माषा अत्यधिक अक्षम है। रहस्यवादियों द्वारा प्रयोग किये गये चिन्हों और रूपकों को उनके शाब्दिक अर्थ में लेने पर धर्म निश्चय ही एक सामान्य अनुभव बन जायेगा । रहस्यवादियों द्वारा भौतिक

१७. बही, पृष्ठ कर्

## १४६ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

श्रीर प्रागात्मक प्रतीकों के अत्यधिक प्रयोग से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि धार्मिक अनुमव में मानव के शारीरिक श्रीर प्रांगात्मक भागों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है परन्तु उससे उच्चतर तत्वों की इसलिये उपेक्षा नहीं होनी चाहिये कि वे श्रव्यवत ही रहते हैं । दैवी समाधि में बाह्य रूप से श्रवेतन रहने पर भी रहस्यवादी भ्राध्यात्मिक रूप में सदा से अधिक चेतन रहता है क्योंकि वह भ्रनुभव एक ग्रमुल्य स्मृति के रूप में सदैव उसके साथ रहता है जो कि उसको सदैव एक नवीन श्राशा के साथ उस प्रदेश की श्रोर बढ़ने को प्रेरित करती है जोकि श्रज्ञात होते हुए भी अज्ञेय नहीं है। फिर यदि "विज्ञान के क्षेत्र में रहने वाले मनो-षैज्ञानिक के लिये धार्मिक रहस्यवाद ईश्वर की नहीं बल्कि मानव की अभिव्यक्ति है।"" तो इससे केवल धर्म के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों की सीमितता ही दिखाई पड़ती है। "पूर्ण अचेतनता में समाप्त होने वाली और अधिकाधिक सरल होने वाली मानसिक अवस्थाओं के अनुक्रम" के रूप में रहस्यवादी समाधि की व्याख्या केवल स्रज्ञान दिखलाती है। स्रपने गृरु जेम्स के साथ-साथ ल्यूबा भी रहस्यवादियों श्रीर मानसिक रोगियों में श्रन्तर मानता है परन्तु विभिन्न प्रकार के अनुभव को केवल मानसिक रोग जनित व्यवहार या अधिक से अधिक मानसिक चिकित्सा बना देता है, यह भी इसलिये कि दोनों में प्रयोजन जीवन की समृद्धि श्रीर वृद्धि ही है। जिसका ल्यूबा विश्लेषरा करता है वह केवल एक श्रादिम रूप का घर्म श्रथवा रहस्यवाद है परन्तु जैसा कि जॉन केग्रर्ड ने ठीक ही कहा है "धर्म में उसके इतिहास के सच्चे उद्गम और यथार्थ व्याख्या के लिये हमें उसके आदि नहीं बल्कि अन्त की ओर देखना चाहिये।" फिर ल्यूबा ईश्वर के प्रत्यय ग्रीर उसकी यथार्थ सत्ता में भेद नहीं करता। उसकी व्याख्या धार्मिक अनुमव का केन्द्र नहीं बल्कि अधिक से अधिक किनारा ही छ पाती है।

# मनोविद्दलेषगावादी मतः सिगमंड फ्रायड

मनोविश्लेषण्वाद ने धार्मिक अनुभव की लगभग सभी मनोवैज्ञानिक क्याख्याओं को प्रभावित किया है। फाँयड के अनुसार धर्म का प्राचीनकाल में पिता की हत्या की ऐतिहासिक घटना और उसके परिणामस्वरूप अपराध की मावना से अनिवार्य सम्बन्ध है जिसके परिणामस्वरूप एक अत्यन्त वैभवशाली और सर्व शक्तिमान परमेश्वर के रूप की पुनस्थिपना हुई जिसके सन्मुख मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करने के रूप में आत्मसर्पण करते और उससे मुक्ति पाने की की आशा करते हैं। अपने 'टोटम और टैबू' नामक ग्रन्थ में फाँयड चिह्न-वादी धर्म (Totemism) का मनोवैज्ञानिक विकास दिखलाता है। यह धर्म का

१६. वही, पृष्ठ ३१६

२०. स्यूबा, जे० एच० : इन्ट्रोडक्शन टु द फिलॉसफी अवि रिलीजन, पृष्ठ ३३२

ऐतिहासिक प्रारम्भ है। शीघ्र ही ईश्वर धार्मिक चिह्न का स्थान ले लिधा है। ईश्वर भी पहले ग्राधा पशु श्रौर ग्राधा मानव था। इसके पश्चात् उसको एक शिक्तशाली मानव माना गया है। धर्म शीघ्र ही बहुदेवतावाद से 'हीनोथीज्म' में होकर एकदेववाद पर ग्रा पहुंचा। ''केवल तभी'' जैसा कि फॉयड लिखता है ''ग्रादि पिता का वैमव पुनः स्थापित हुग्रा। उससे सम्बद्ध भावनाग्रों को ग्रव दोहराया जा सकता था।''रे

फाँयड घर्म को पिता पुत्र के सम्बन्ध की विरोधी मावना (ambivalence) में दिखलाता है। जैसा कि वह कहता है, "इस प्रकार धर्म मानवता का एक सार्वमौम अवरोधक स्नायु रोग है। जिस प्रकार बालक के विषय में वह उसी प्रकार पितृविरोधी ग्रन्थि में पिता के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ।" आदिम अपराध की चेतना नैतिक शुद्धि, हठवाद, पलायनवाद, शरीर से घृणा और आतम नियन्त्रण तथा शरीर को कष्ट देने की असंख्य विधियों के अनेक रूपों में उदित हुई। मानव को इसी अपराध भावना से मुक्त कराने के लिये यीशु ने कॉस पर अपने प्राण दिये।

फॉयड धर्म को एक भ्रान्ति मानता है। जैसा कि वह कहता है "इस प्रकार हम किसी विश्वास को एक भ्रान्ति कहते हैं जबिक उसकी प्रेरणा में यथार्थ से उसका सम्बन्ध न होकर, इच्छा पूर्ति ही विशेष रूप से होती है।" ३ इस प्रकार का मत निश्चय ही उच्चतर घर्मी पर लागु नहीं हो सकता यद्यपि फाँयड स्वयं दार्शनिक सत्यों पर आथारित घर्म को नहीं मान सकता था। यदि परम्परागत तथा कथित धर्म ही फाँयड की म्रालोचना का विषय होता तो उससे कोई भगडा नहीं था परन्तु जब हम उसकी प्रसिद्ध पुस्तक "प्यूचर स्रॉव एन इल्यूज़न" के पन्ने उलटते हैं तो हम उसको वास्तविक धर्म का ही तिरस्कार करते पाते हैं। वह शृद्ध वैज्ञानिक ग्राघार पर स्थापित एक धर्महीन समाज ना ग्रत्यन्त सून्दर 📆 चित्र खींचता है। उसके शब्दों में "जितना ही अधिक ज्ञान के फल मानव को सूलम होंगे उतना ही विस्तृत धार्मिक विश्वास का पतन होगा, सर्वे प्रथम उसकी गई गुजरी और आशंकनीय अभिव्यक्ति का और तब उसकी आधारभूत मान्यताओं का भी।" र इन शब्दों में फायड समस्त धर्म का स्पष्ट निषेध करता है। इस प्रकार का दृष्टिकोए। धर्म ग्रीर विज्ञान के परस्पर विरोध की धारए।। पर ग्राधा-रित है। परन्तु विवेकशील व्यक्तियों ने कभी भी धर्म का गम्भीरतापूर्वक विरोध नहीं किया है। "द पयूचर भ्रॉव एन इल्यूजन" का निष्कर्ष समयानुकल नहीं

२१. फॉयड, एस०: मोसेज एण्ड मोनोथीज्म, पृष्ठ २१०

२२. फॉयड, एस॰: द फ्यूचर श्रॉव एन इल्यूजन, पृष्ठ ७६

२३. वही, पृष्ठ ४४

२४. वही, पृष्ठ ६२

लगता जबिक फाँयड कहता है "नहीं, विज्ञान कोई भ्रान्ति नहीं है। परन्तु यह घारएा। एक भ्रान्ति ही होगी कि जो कुछ वह हमें नहीं दे सकता उसको हम कहीं श्रोर पा सकते हैं।" फाँयड की मानव जीवन के उच्चतर मूल्यों के स्रोत की व्याख्या विशेषतया श्रसमीचीन है। उत्पत्ति प्रामाणिकता की कसौदी नहीं है। यदि घर्म की उत्पत्ति पिता के लिये दिमत इच्छा श्रथवा श्रपराध की भावना में भी है तो भी यह मानव के श्राघ्यात्मिक रूपान्तर में उसके मूल्य श्रथवा उसके लक्ष्य की यथार्थता के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। धर्म का इतिहास स्थूल रूपों से श्रिषकाधिक सूक्ष्म रूपों की श्रोर एक क्रमिक विकास दिखलाता है। जैसे-जैसे धर्म श्राघ्यात्मिकता में श्रागे बढ़ता है वैसे-वैसे उसकी स्थूलता भी कम होती जाती है। फाँयड की व्याख्यायें तथ्यों को श्रित साधारण बना देती हैं। उसके धर्म के विश्लेषण में दार्शनिक, नैतिक तथा उच्च संवेगजनित पहलुश्रों को या तो गलत समक्षा गया है श्रथवा बिल्कुल ही मुला दिया गया है।

फाँयड का दृष्टिकोग् अत्यधिक विश्लेषगात्मक, उपयोगितावादी और व्यव-हारवादी है। जैसा कि वह कहता है "तर्क के परे कोई अपील नहीं हो सकती। और यदि धार्मिक सिद्धान्तों का सत्य किसी आन्तरिक अनुभव पर आधारित है जोकि उस सत्य का साक्षी है तो वह उन अनेक मनुष्यों के लिये क्या होगा जिनको वह असामान्य अनुभव कभी हुआ भी नहीं।" यद्यपि निषेधात्मक मार्ग का परित्याग गुग की माँग के साथ है तथापि रहस्यवाद के सत्य का तिरस्कार अनुचित है। चाहे दर्शन में हो अथवा विज्ञान में, तर्क सब कहीं कुछ भौतिक मान्यताओं पर आधारित होता है, जोकि सम्बोधि द्वारा मिलती हैं और जिनमें सबसे अधिक व्यापक रहस्यवादी सम्बोधि है। रहस्यवाद समस्त धर्म का सार है। हमें केवल उसे सार्वभीम बनाने की आवश्यकता है।

#### नैतिकता ग्रीर धर्म

प्रिंगिल पैटीसन के अनुसार "एक ऐसा सिद्धान्त जिससे मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाली कोई बात नहीं निकलती अथवा जो किसी किया अथवा सहनशीलता का श्रोत नहीं हो सकता कोई घ्यान देने योग्य तथ्य नहीं प्रतीत होता।" प्रिंगिल पैटीसन नैतिक संकल्प की प्राथमिकता और नैतिक मूल्य की यथार्थता पर जोर देता है। इस दृष्टिकोए के विरुद्ध सेमुझल अलेक्जैण्डर का यह मत है कि यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में धर्म और नैतिकता में कोई भेद नहीं किया गया

२५. वही, पृष्ठ ४६

२६. प्रिंगिल पैटीसन : द आइडिया ऑव गाँड, पृष्ठ २४

२७. बैडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ ४३६

२८. बही, पृष्ठ ४४१

होना श्रोर पूरी तरह होना मानव श्रोर प्रकृति का लक्ष्य है। पूरी तरह होने का अर्थ स्वयं को पूरी तरह श्रोर सर्वांग रूप में जानना है। पूरी तरह होने का अर्थ अपने सत् पुरुष की आन्तरिक श्रोर सर्वांग शिवत को प्राप्त करना है। अन्त में, पूरी तरह होने का अर्थ प्रच्छन्न सत्, चिद् और आनन्द का साक्षात्कार करना है। फिर मी पूरी तरह होने का अर्थ सार्वमौम रूप में होना है क्योंकि समस्त सत् एक है और अन्त में सार्वमौम रूप में होने का अर्थ अतिशायी रूप में होना भी है। मानव को भौतिक, प्राणात्मक तथा मानसिक स्तरों का उत्क्रमण करना होगा। तभी आत्मा निम्न प्रकृति का नियन्त्रण करेगी। क्यक्तिक और सार्वमौम चेतना केवल उत्क्रमण से ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। मानव का विकास अब और अधिक अज्ञान में और निश्चेतना के द्वारा विकास नहीं है। वह ज्ञान से अतिचेतना के श्रोर भी पूर्ण ज्ञान की ओर विकास है।

# प्रकृति में प्रयोजन

इस विकास की एक दोहरी प्रक्रिया है यथा दृष्य ग्रीर श्रद्ष्य, भौतिक श्रीर श्राघ्यात्मिक, सार्वभौम श्रीर वैयक्तिक । श्री श्रर्रावन्द ने प्रकृति में प्रयोजन को माना है। वह अन्तरंग आत्मा में चेतन एक आन्तरिक सत्य-आवश्यकता की प्रेरणा है। कीड़ा का भी अपना लक्ष्य होता है। लीला निष्प्रयोजन नहीं है। धानन्द में म्रान्तरिक सत्य की किया की भवहेलना नहीं है। भी मरविन्द के शब्दों में, "एक उच्चतर श्रीर श्राध्यात्मिक सुष्टि के रूप में समस्त सत् के जड़ जगत में स्वयं ग्रमिव्यक्त हो जाने तक सत्ता की उच्चतर शक्तियों की ग्रमिव्यक्ति विकास में प्रयोजन के रूप में मानी जा सकती है।" स्पैन्गलर तथा अन्य निराशावादी विद्वान चाहे जो भी कहें, विकास निश्चित रूप से सत्ता और मूल्यों के सभी क्षेत्रों में ग्रधिकाधिक गहनता, नमनीयता, गहराई ग्रीर विस्तार की ग्रीर बढ़ा है। श्रवनितयाँ भी वर्तुलाकर विकास की श्रघोमुखी गतियाँ हैं। मानव जाति में श्राघ्यात्मिकता का जोर मानव के श्राघ्यात्मिक मिवष्य का सूचक है। श्री श्ररविन्द यह नहीं कहता कि विकास एक साथ भ्रौर सार्वभौम होगा। जब मानव मस्तिष्क एक विशेष ग्रवस्था में पहुंच जायेगा तो दिव्य स्तर की श्रोर ऋमशः विकास होने की सम्भावना है। मानव की मौतिक, प्रास्तात्मक ग्रौर मानसिक सभी सत्ता का रूपान्तर होना चाहिये। परन्तु सबसे बड़ा परिवर्तन चेतना का परिवर्तन है, मानव के चैत्य पुरुष में उठने की एक नित्य प्रेरिंगा है। मानव में विकास चेतन हो गया है। शरीर के परिवर्तन के द्वारा नहीं, जैसा कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में था बल्कि चेतना के उत्थान से ही मानव में विकास आगे बढ़ेगा। परन्तू यह

३. वही, पृष्ठ ८८८-१४

४. वही, पृष्ठ ६५०

#### १४८ भी ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

विकास सदैव ग्राध्यात्मिक है। केवल प्रारम्भिक ग्रवस्थाओं में ही उसकी ग्राध्यात्मिक प्रकृति निश्चेतना के कारए। छिपी रहती है। मानव को श्रपने ग्राध्यात्मिक श्रोर भौतिक विकास ग्रोर रूपान्तर में चेतन रूप से प्रकृति की सहायता करनी चाहिये। ग्रात्मा में निम्नतर से उच्चतर की ग्रोर उठने की एक प्रवृत्ति है परन्तु निम्न को संदिलष्ट करने ग्रोर देवी बनाने की प्रवृत्ति मी उतनी ही मौलिक है। यदि मानव उस स्तर तक नहीं उठ सकता तो उसे दूसरे प्राश्यिमों के लिये स्थान छोड़ देना पड़ेगा। परन्तु यदि वह उठ सकता है तो कोई कारए। नहीं है कि वह क्यों न उठे। प्रकृति में तत्व बाह्य कारए। से उपस्थित रहता है ग्रीर केवल उपयुक्त समय पर ही ग्रिभिव्यक्त होता है। श्रात्मा ग्रन्तिम विकासवादी उत्क्रान्ति है क्योंकि वह मूल विवर्तित तत्व है।

#### ग्राध्यात्मिकता का स्वरूप

ग्राघ्यादिमकता ग्रात्मा का स्वामाविक प्रकाश ग्रौर ग्रान्तरिक शक्ति है। वह न तो नैतिक चेतना है, न धार्मिक श्रास्था श्रौर न श्रादर्शवाद श्रथवा न ही इन सबका सम्मिश्रण है। वह विचार, अनुभूति और संकल्प से भिन्न है। वह आत्मा की सच्ची शक्ति है और इस कारण बुद्धि की पहुंच के परे है। वह रहस्य-मय, गुह्य ग्रीर ग्रन्त:स्थ है। हमारे स्वतन्त्र चुनाव के रूप में वह समस्त चेतना में छा जाती है ग्रीर उसको प्रकाशित एवं विस्तृत करती है। वह समस्त सत्ता को मुक्त श्रौर रूपान्तरित करती है। वह समस्त धर्म की चरम परिराति है। वह हमको दैवी सत्ता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाती है। वह सत्ता का आवश्यक और सावंगीम सत्य, समस्त प्राणियों की एक श्रमर श्रात्मा है। शरीर, प्राण श्रीर मानस जड़ पदार्थ में उसकी ग्रात्मामिन्यक्ति के साधन हैं। श्री ग्ररिवन्द के शब्दों में, "श्राव्यात्मिकता अपने सार रूप में हमारी सत्ता के श्रान्तरिक सत्य, एक श्रात्मा, ब्रहं श्रौर जीव की ब्रोर एक जागरण है जोकि हमारे मानस, प्राण श्रौर शरीर से भिन्न है। वह जानने, अनुभव करने, 'वह' बनने, जगत में व्यापक और उससे परे की वहत्तर सद्वस्तु से जोकि हमारे अपने अन्दर भी है सम्बन्ध जोड़ने, उससे सम्पर्क स्थापित करने ग्रौर संयुक्त होने तथा एक नवीन प्रकृति में प्रेरिएा, सम्पर्क, ऐक्य, विकास श्रथवा जागरए। के फलस्वरूप हमारी समग्र सत्ता को मोड़ने, परि-वर्तित करने और रूपान्तरित करने की एक आन्तरिक प्रेरणा है।" इस प्रकार श्राध्यात्मिकता एक उच्चतर, प्रकाशमान श्रीर श्रसीम चेतना की शक्ति है। वह ढक्कन को तोड़ना, मावरण को फोड़ना अथवा देवी सत्ता की म्रोर एक मार्ग को खोल देना है और केवल यही समस्त विज्ञान, नैतिकता, धर्म और दर्शन के लक्ष्य की पूर्ण कर सकता है। यह योग में यथार्थ रूप से प्राप्त होता है।

>.

## ग्रात्मा का दोहरा विकास

चेतना शक्ति एक दोहरा विकास खोजती है—बाह्य प्रकृति का विकास और साथ ही आन्तरिक सत्ता का भी विकास । कभी-कभी शरीर की मारी जड़ता और आग्रह, प्राण् के श्रस्त-व्यस्त संवेग और मानस के सन्देह तथा निषेध इतने श्रसह्य हो जाते हैं कि बहुधा आत्मा शरीर को कष्ट देना, जीवन का त्याग और मानस को शान्त करना चाहती है और प्रकृति से पृथक् होकर श्रपना वैयक्तिक मोक्ष खोजती है। यह प्रवृत्ति हठवाद, मायावाद और पलायनवाद की श्रोर ले जाती है। इस प्रकार आत्मा के विकास में एक दोहरी प्रवृत्ति है एक तो कभी-कभी अन्य भागों का परित्याग करके भी उसकी स्थापना और दूसरे प्रकृति के श्रन्य भागों में उसका विस्तार। इसी आन्तरिक पुरुष को खोलने के लिये ही प्रकृति ने धर्म, गृह्य विज्ञान, दर्शन और आध्यामिक साक्षात्कार का प्रयोग किया है। प्रथम तीन केवल प्रयास मात्र हैं और अन्तिम निश्चित प्रवेश है।

# दर्शन श्रीर धर्म का मूल्य

घमं श्रौर दर्शन ने कभी-कभी परस्पर सहयोग किया है परन्तु श्रन्य श्रवसरों पर नितान्त भिन्न मार्ग श्रपनाये हैं। श्राघ्यात्मिक श्रनुभव भी इन दोनों से सम्बन्ध तोड़कर बिल्कुल भिन्न राह पर चला है। परन्तु सर्वाग ज्ञान श्रौर चेतना की श्रोर सच्चा श्रौर पूर्ण मार्ग प्राप्त करने के लिये प्रकृति के विकास में स्वतन्त्ररूप से इन प्रयोगों का भी श्रपना महत्व रहा है। यह इस कारण भी श्रावश्यक था क्योंकि ये सभी मानव की किसी न किसी मौलिक श्रावश्यकता की पूर्ति करते हैं। धर्म मानव को देवी सत्ता से जोड़ना श्रौर विचार, जीवन तथा शरीर का दमन चाहता है ताकि वे श्रात्मा का श्रनुसरण कर सकें। इस ज्ञान का विज्ञान के तथ्यों से सामंजस्य होना चाहिये श्रौर यह कार्य दर्शन का है। परन्तु श्राघ्यात्मिक क्षेत्र में घर्म श्रौर दर्शन दोनों ही योग के श्राधीन होने चाहियें क्योंकि योग में उन दोनों की ही चरम परिणित है। श्री श्ररविन्द के दर्शन में परिपूर्ति श्रौर श्रितश्यता में कोई विरोध नहीं है क्योंकि श्रतिशयता में संदिलष्टता भी है। इस प्रकार योग साधन भी है श्रौर साध्य भी। ज्ञान, संकल्प श्रौर श्रनुभूति सभी श्राध्यात्मिकता के साक्षात्कार के साधन हैं।

परन्तु इससे श्री अरविन्द दर्शन का महत्व घटाना नहीं चाहता। वह योगी

६. "दर्शन, सत्य की बौद्धिक अभिज्यक्ति रह सकता है परन्तु केवल इस बृहत्तर खोज ग्रीर उसके उतने तत्व की अभिज्यक्ति के साधन के रूप में जितना कि उन लोगों के लिये मानसिक भाषा में प्रकट किया जा सकता है जो कि ग्रब भी मानसिक बुद्धि में रहते हैं:"

<sup>-</sup>श्री अरविन्द : द रिडिल ग्रॉव दिस वर्ल्ड, पृष्ठ २६

## १६० श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

ही नहीं बल्कि दार्शनिक भी था, केवल वह समग्र सत्ता में बुद्धि के मूल्य को श्रत्यधिक नहीं मानता । दर्शन उसके लिये श्रतिमानसिक नहीं बल्कि बौद्धिक ज्ञान है। अतः भ्राघ्यात्मिक मूल्यों की श्रेग्णी में उसको भ्रपना उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये। विज्ञानमय (Gnostic) स्तर पर मानसिक स्तर के धर्म, दर्शन, कला तथा ग्रन्य समस्त तत्वों की एक उच्चतर, स्वामाविक, ग्रतिमानसिक ज्ञान भौर संकल्प में परिपूर्ति होगी। जब तक कि हम मानव हैं, तब तक ये समी समान रूप से ग्रावश्यक हैं। जैशा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है "मानव प्रािंग्यों में प्रकृति के इस म्रान्दोलन में सर्वोंच्च ज्ञान की श्रोर एक बौद्धिक प्रयास, मानस पर उसका ग्रधिकार एक ग्रपरिहार्य सहायता है।" बुद्धि को प्रकाशित ग्रीर सन्तुष्ट किया जाना चाहिये। श्राघ्यात्मिक विकास में विचार शक्ति श्रीर श्रालोचनात्मक तर्क की सहायता भी उतनी ही श्रावश्यक है। बुद्धि को प्रत्यक्ष नहीं तो ग्रप्रत्यक्ष रूप से ही दैवी सम्पर्क प्राप्त करना चाहिये। दर्शन का सम्बन्ध सामान्य श्राध्यात्मिक सत्य के वर्णान, श्रसीम के तर्क, वस्तुश्रों के तर्क, उनके परस्पर सम्बन्धों भौर भ्राध्यात्मिक विकास में उनके स्थान से है। भ्रतः श्री श्चरविन्द के अनुसार दर्शन "श्राध्यात्मिक होना चाहिये।" परन्तु कितना मी भाष्यात्मिक होने पर भी दर्शन योग का स्थान नहीं ले सकता। एक भ्राध्यात्मिक मानस, जैसा कि दर्शन की ग्रधिकांश व्यवस्थाग्रों का विधान है, ग्रधिक से ग्रधिक एक वैयक्तिक मोक्ष या भ्रन्य जगत की भ्रोर पलायन खोज सकता है परन्तू वह श्राघ्यामिकता का स्थान नहीं ले सकता। श्राघ्यात्मिक विकास के लिये मानस से उच्चतर साधन की ग्रावश्यकता है।

#### म्रतिमानस की ग्रोर

सार्वभौम प्रयोजन केवल ब्रात्मा की ब्रमिव्यक्ति ही नहीं बिल्क प्रकृति का सर्वांग रूपान्तर मी है। अतिमानव कोई उच्चतर मानव अथवा रहस्यवादी नहीं है। अति-मानव मानव का उत्क्रमण करता है। अलेक्जेंडर के देव के समान अति-मानिसक स्थिति मानस के लियं अज्ञेय ही रहती है यद्यपि किसी मध्यस्थ चेतना के द्वारा वह जसकी ओर देख सकता है। केवल बौद्धिक से आतिमक स्तर पर पहुँचने की उपमा से इस स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। यहाँ पर आध्यात्मशास्त्र से बहुत कम सहायता मिल सकती है यद्यपि यह सत्य कभी-कमी रहस्यवादी अनुभव से जाना जा सकता है।

मानस से ग्रतिमानस की श्रोर जाना प्रकृति से परा-प्रकृति की श्रोर जाना है। श्रन्य सभी निम्न स्तर चेतन-शक्ति के निश्चेतना श्रथवा श्रज्ञान पर किया

७. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ७१३

<sup>ा</sup> १५८ **ंदरी, देश वही, पुष्ट ७१४** 

प्रकार जैसा कि उसने लिखा है, "सच्चा धर्म श्राध्यात्मिक धर्म है जोकि बुद्धि से परे, मानव की सौन्दर्यात्मक, नैतिक श्रौर व्यावहारिक सत्ता से परे श्रौर हमारी सत्ता के इन अंगों को श्रात्मा के उच्चतर प्रकाश श्रौर नियमों से सूचित श्रौर शासित करने के लिये श्रात्मा में रहता है। इसके विरुद्ध धर्मवाद श्रपने को निम्न सदस्यों की कुछ संकीएाँ धार्मिक उन्नति में सीमित रखता है श्रथवा बौद्धिक सिद्धान्तों, रूपों श्रौर विधियों, कुछ निश्चित श्रौर कठोर नैतिक नियमावली, कुछ धार्मिक-नैतिक श्रथवा धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर विशेष रूप से जोर देता है।" धर्मवाद के स्थान पर सच्चे धर्म की स्थापना होनी चाहिये जिसका कार्य मानव को देवी सत्ता की श्रोर ले जाना, उसने जो कुछ श्रव तक इस दिशा में प्राप्त किया है उस सबको एक स्वरूप देना श्रौर उसको उसकी सामर्थ्य के श्रनुसार सत्य के निकट पहुंचने का मार्ग दिखलाना है।

जब समस्त विभिन्न प्रवृत्तियाँ श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट तथा दूसरे से पृथक ग्रीर स्वतन्त्र हो गई तो धर्म की यह बुद्धेतर अवस्था कमाशः बौद्धिक अवस्था में परिवर्तित हो गई। जैसे-जैसे बौद्धिक तत्व बढ़ता गया किसे-वैसे प्रत्येक वस्तु मत, कर्मकांड श्रीर संस्थाश्रों के श्राघीन होती गई। यह प्रवृत्ति गुहा, श्रतिमौतिक श्रीर धार्मिक तत्वों के पूर्ण निराकरण में अपने श्रज्ञान की सीमा तक पहुंच गई। परन्तू इसके साथ ही साथ एक दूसरी प्रवृत्ति भी थी जिसने गुप्त ग्राघ्यारिमक तत्वों को व्यक्त करने और उनको एक सार्वभौम स्तर पर रखने की चेष्टा की। यह आध्यात्मिक तत्व पुनः घर्म की गहन पद्धति के द्वारा सामान्य भीर गृप्त रूपों में विकसित हुमा। इन दोनों के सिम्मश्रण से मत, सम्प्रदाय भीर सिद्धान्तों की रचना हुई। इस प्रकार महान धर्मों का विकास हुआ जिनका सार आध्या-मिक सत्य था जो कि तब तक स्थिर रहा जब तक कि वह समय-समय पर नवीन होता रहा । इन महान धर्मों में भी दो रूप विकसित हो गये कैथोलिक श्रीर प्रोटेस्टेन्ट, पहला घर्म का मौलिक नमनीय स्वभाव, उसकी अनेकांगिता और मानव सत्ता की समस्त प्रकृति का आवाहन करने की श्रीर प्रवृत्ति श्रीर दूसरी इस उदारता को खण्डित करने वाली भौर विश्वास, पूजा तथा व्यवहार में एक भ्रास्था पर जोर देने वाली और सामान्य बद्धि, हृदय और संकल्प को शीघ्र प्रभावित करने के लिये सरलता लिये हुए एक प्रवृत्ति है। यह दूसरी प्रवृत्ति ही ग्रत्यधिक बौद्धिकता की स्रोर ले गई जो कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच कर धर्म में एक मात्र शुष्क बुद्धि को छोड़कर समस्त ग्राध्यारिमक तत्व को निकालकर जीवित धर्मों के स्थान पर एक समृद्धहीन और निष्प्राण व्यवस्था स्थापित करती है।

धमें के विकास की इस लम्बी प्रिक्रिया में प्रत्येक धर्म ने मानव जाति की सहायता की है। मूर्तिपूजावाद ने मानव के जीवन की विशालता और ऊँचाई

३६. श्री अरविन्द । द ह्यू मन साइकिल, पुष्ठ २२०

#### १५४ श्री घरविन्द का सर्वांग दर्शन

श्रीर सौन्दर्य का प्रकाश बढ़ाया है श्रीर अनेकाँगी पूर्णता की श्रीर लक्ष्य किया है। ईसाइयत ने उसको दैवी प्रेम श्रीर दान के विषय में दिव्य दृष्टि प्रदान की है। बुद्ध धर्म ने उसको अधिक बुद्धिमान, शुभ और शुद्ध बनने का एक उत्तम मार्ग दिख-लाया है। यहूदी धर्म और इस्लाम ने उसको कार्य में धार्मिक रूप से विश्वसनीय होना और ईश्वर के प्रति उद्दाम मिक करना सिखलाया है। हिन्दू घर्म ने उसके सन्मुख सर्वाधिक विशाल श्रौर गहन ग्राच्यात्मिक सम्भावनाश्रों को उन्मुक्त कर दिया है। " इन सभी धर्मों ने अनेक आत्माओं की रक्षा की है परन्तु मानव जाति को श्राध्यात्मिक बनाने के लिये मत सम्प्रदाय की नहीं बल्कि श्राध्यात्मिक श्रात्म-विकास के लिये एक सतत श्रीर सर्वग्राही प्रयत्न की श्रावश्यकता है। ल्यूबा तथा ग्रन्थ विद्वानों के साथ श्री ग्ररविन्द ने यह माना है कि धर्म मानव की ग्राधारभूत ग्रावश्यकताग्रों को सन्तुष्ट करता है परन्तु इस संकीर्ग लक्ष्य के पीछे उसने प्र∄ित के एक अधिक विस्तृत प्रयोजन की भ्रोर संकेत किया है। धर्म केवल ऊँचाई ही नहीं बल्कि विस्तार भी, विकास ही नहीं बल्कि संदिलष्टता भी, भौतिक शरीर, प्राण और मानस की पार्र्य ही नहीं बल्कि इन सबका श्राध्यात्मिक में श्रारोहरण, और सच्चिदानन्द से एक चैंत्यीकरण, ग्राघ्यात्मीकरण ग्रौर एकता भी सम्पादित करता है।

# सर्वांग दृष्टिकोगा

यह विचार श्री ग्ररिवन्द को घम के विषय में सर्वांग दृष्टिकोरा पर लाता है। जैसा कि वह कहता है ''एक घम जो कि स्वयं भी घमों की एक व्यवस्था है श्रीर जो साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने आन्तरिक अनुभव देता है प्रकृति के इस प्रयोजन में सबसे अधिक निकट होगा। वह आध्यात्मिक विकास और प्रस्फुटन का एक समृद्ध घायघर और आत्मा के अनुशासन, प्रयत्न तथा आत्म साक्षात्कार की एक विस्तृत और विविध पाठशाला होगी।'' भिन्न-भिन्न घमों में एक सामंजस्य तो आवश्यक है परन्तु उनमें विविधता का उन्मूलन नहीं है क्योंकि एकता में विविधता ही प्रकृति में आत्मा की अभिव्यक्ति का नियम है।

इस प्रकार धर्म की ग्रोर श्री ग्रारिवन्द का दृष्टिकोण सर्वांग है। धर्म के एक दार्श निक के रूप से वह मानवीय श्रनुभव के इस विशेष क्षेत्र में बृद्धि की सीमायें खोजता है श्रीर प्रकृति की सम्पूर्ण योजना में उसके महत्व का निर्ण्य करता है। हेगेलवादियों के साथ वह धर्म में विकास खोजता है ग्रीर उसमें से बृद्धि से निम्न तत्वों को छाँटने में तर्क की महत्ता भी स्वीकार करता है परन्तु फिर उनके विरुद्ध वह बुद्धि को ग्रातिमानसिक तत्वों के ग्राधीन मान लेता है।

४०. श्री अरविन्द: थाट्स एण्ड निलम्पसेज, पृष्ठ ३६

४१. श्री अरविन्द: द लाइफ डिवाइन, भाग २, पूष्ठ ७२६

प्रो० टॉयनबी के समान इतिहासकारों के साथ वह मानव इतिहास में घर्म के महत्व को मानता है और मनोविश्लेषगुवादियों के साथ धर्म में बुद्धेतर निम्न तत्वों की कीड़ा भी स्वीकार करता है। परन्तु फिर धर्म में ग्रतिचेतन प्रभावों की श्रोर इंगित करके वह एक भारी भ्रान्ति को स्पष्ट करता है। व्यवहारवादियों के समान वह जीवन में धर्म के महत्व को मानता है परन्तु ग्रपनी 'विश्व-व्यवस्था' के अनुरूप वह धर्म में प्रकृति के एक विशालतर प्रयोजन पर जोर देता है।

धर्म ग्रात्मा ग्रौर प्रकृति के बीच एक महान मध्यस्थ है। उसका यथार्थ कार्य मानव के मस्तिष्क और शारीरिक सत्ता को आध्यात्मिक चेतना के प्रादर्भाव के लिये तैयार करना है। उसे उसको उस स्थान तक ले जाना है जहाँ पर कि भ्रान्तरिक भ्राध्यात्मिक प्रकाश पूर्णतया प्रकट होना प्रारम्म होता है। ब्रैडले के साथ श्री ग्ररविन्द ने उस व्यवधान की ग्रोर संकेत किया है जो धर्म ग्राराध्य भीर भाराधक के बीच छोड़ देता है परन्तु योग में धर्म की चरम परिराति से श्री ग्ररविन्द का तात्पर्य उसका उन्मूलन नहीं बल्कि उसकी परिपूर्ति है। घर्म अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में श्रसफल होता है क्योंकि वह पूर्ण ऐक्य से पीछे रह जाता है और क्योंकि उसमें चैत्यीकरण, रूपान्तर और संश्लिष्टता भी नहीं है। परन्तू दूसरी स्रोर ये ही योग के मूल तत्व हैं। स्रतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये धर्म योग में परिपूर्ण होना चाहिये। यह इसलिये भी वाँच्छनीय है क्योंकि जैसा कि श्री अरविन्द ने लिखा है, "श्राघ्यात्मिक अनुभव धर्म का अन्तिम लक्ष्य और श्रेय, उसका आकाश और शिखर है।" धर्म का दर्शन प्रकृति की सम्पूर्ण व्यवस्था में धर्म के मूल्य का निश्चय करते हुये सद्वस्तु की एक पूर्ण भाकी पर स्राधारित है। मूल्यों के वर्गीकरण में धर्म नैतिकता से उच्चतर है परन्तू पूर्ण ग्राघ्यात्मिकता से कम है। धर्म ग्रौर दर्शन, हृदय ग्रौर मस्तिष्क, संवेग और विचार सभी आध्यात्मिक अनुभव में समान रूप से सन्तुष्ट, संश्लिष्ट श्रीर रूपान्तरित हो जाते हैं। मानस श्रीर श्रात्मा के बीच में धर्म एक ग्रावश्यक कदम है परन्तु उसकी श्रास्था को एक जीवित श्रनुमव बनाने के लिये योग म्रनिवार्य है। भ

४२. वही, पृष्ठ ६६२

४३. "यदि हममें स्वयं अपने अन्दर बुद्ध, ईसा और कृष्ण की अभिव्यक्ति और व्यवस्थापन नहीं है तो बाहर से कृष्ण, ईस्प्र अथवा बुद्ध को उपासना करना पर्याप्त नहीं होगा।" —श्री अप्रविन्द: द सिन्येसिस ऑव योग, पूट्य ७४

# सर्वांग योग त्रीर मानव विकास

"यिव भौतिक प्रकृति में एक विकास है ग्रोर यिव वह सत का एक ऐसा विकास है जिसमें चेतना ग्रोर जीवन उसकी दो कुंजियाँ, पव ग्रथवा शक्तियाँ हैं तो यह सत की पूर्णता, चेतना की पूर्णता, जीवन की पूर्णता ही उस विकास का लक्ष्य होना चाहिये जिसकी ग्रोर हम जा रहे हैं ग्रोर जोकि हमारे प्रारब्ध की प्रारम्भिक ग्रथवा बाद की ग्रवस्था में ग्रभिव्यक्त होगा।" — श्री ग्ररविन्द

#### परम श्रेय

विकास का सिद्धान्त वैयक्तिक और सार्वभौम प्रकृति के प्रयोजन को समभने के लिये एक कुंजी है। यह विकासवादी प्रयोजन सृष्टि के स्वभाव से ही निश्चित होता है। ग्रात्मा जड़ में ग्रामिक्यक्ति के शुद्ध ग्रान्तद के हेतु निर्वातत हुई है और उस प्रयोजन के प्राप्त हो जाने पर उसको ग्राप्ती ग्रान्तिरक उपयता के कारण ही ग्राप्त प्राप्ति के प्राप्त हो जाने पर उसको ग्राप्ती ग्राप्ति उपकृति में विकास की प्रक्रिया से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लाइबनीत्ज का चिद्विन्दुवाद इसी तथ्य को ग्रामिक्यक्त करता है यद्यपि वह सार्वभौम तत्व को खो देता है। हमारे जाग्रत चिद्बिन्दु पर ही रुक जाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यदि शक्ति सत की शक्ति है और उससे एक है और यदि विवर्तन से पूर्व निवर्तन ग्रावश्यक है तब यह प्रक्रिया तभी रुकनी चाहिये जबिक शक्ति सत को प्राप्त कर ले ग्रान्यथा व्यक्ति एक सतत ग्रस्थिरता में छूट जाता है। चेतना शक्ति जड़ जीवन ग्रीर मानस में होकर सतत विकसित होती जाती है और इस प्रकार वह ग्रतिमानस तक पहुंचनी चाहिये। इस प्रकार दर्शन नहीं बिल्क योग ही सच्चा परम श्रेय है। जैसा कि श्री ग्रारविन्द ने लिखा है "जानना नहीं बिल्क होना ही ग्रामिक्यिक का लक्ष्य है। जीता कि कियात्मक चेतना का एक साधन मात्र है।"

१. द लाइफ डिवाइन, अन्तिम वाक्य

२. बही, पुष्ठ ८७२

8 2 8

करने से जाने जा सकते हैं। अधिक उत्तम स्तर हमारे अधोचेतन मागों में स्वयं अपनी नींव स्थापित करते हैं और वहाँ से विकासवादी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जड़-प्रकृति में निर्वातित होने पर भी अधिमानस और अतिमानस के ऐसे कोई स्तर नहीं हैं क्योंकि हमारे अज्ञान के लिये वे अतिचेतन हैं। वे तभी उत्पन्न हो सकते हैं जबकि अतिचेतना की सत्ता और शक्तियाँ हम पर उतरती हैं, हमको उठाती हैं और हममें अपने को स्थापित करती हैं। केवल आरोहण से एक अस्थायी और अपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक यथार्थ रूपान्तर के लिये एक अवरोहण, ऊर से एक किया और नीवे से एक निरपेक्ष समर्पण होना चाहिये।

मानव का स्वयं श्रौर प्रकृति पर नियन्त्रण इस विकासवादी प्रक्रिया का स्वामाविक परिणाम है। जैसे-जैसे उसका परा-प्रकृति में विकास होता है वह श्रिषकाधिक मुक्त होता जाता है। परन्तु निम्न प्रकृति से स्वतन्त्रता के लिये परा-प्रकृति के प्रति समर्पण श्रावश्यक है। ईश्वर के हाथ में यन्त्र बन जाने पर ही म नव प्रकृति के यन्त्रवाद से बच सकता है। इस प्रकार का ऐक्य व्यक्ति का उन्मूलन नहीं करता बल्क उसको परिपूर्ण करता है। "वह सत्ताहीनता नहीं बल्कि एक वृहदत्तर सत्ता की श्रोर प्रयाण है।" श्रपने को सार्वभौम श्रोर श्रितशायी श्रात्मा का एक रूप श्रौर केन्द्र समभ्रते से व्यक्ति ग्रिषकाधिक शक्तिशाली श्रौर प्रमावशाली होता जाता है।

## योग भ्रौर विकास

योग का प्रयं है जोड़ना। वह "सत्ता में गुप्त शिक्तयों की ग्रिमिश्यिक्त के द्वारा श्रात्मपूर्णता की ग्रोर एक व्यवस्थित प्रयत्न ग्रौर व्यक्ति का उस सार्वभौम ग्रौर श्रितशायी सत्ता से संयोग है जिसको कि हम मानव ग्रौर जगत में ग्रंश रूप से ग्रिमव्यक्त देखते हैं।"" इस प्रकार एक ग्रर्थ में समस्त दर्शन, धर्म ग्रौर समस्त जीवन ही योग है। मानव ग्रौर विश्व का विकास एक ही कम से चलता है। दोनों में वही प्रक्रिया का ऊँचा ग्रौर गहरा होना, नवीन स्तर पर ग्रवरोहएा ग्रौर निम्न स्तरों की संश्लिष्टता है। इस प्रकार योग प्रकृति में विकास की पद्धित का एक संक्षिप्त रूप है। अश्र श्रवन्द का सर्वांग योग देवी सदवस्तु के सर्वांग एक संक्षिप्त रूप होता है। इस प्रकार सर्वांग मनोविज्ञान के समान योग भी सर्वांग दर्शन पर ग्राधारित है। परन्तु इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि योग दर्शन के ग्राधीन है। एक ग्रंथ में दर्शन ग्रौर योग परस्पर सहायक हैं। जितना ही सर्वांग योग होगा उतना ही ग्रधिक सर्वांग उस पर ग्राधारित दर्शन होगा ग्रौर इसी प्रकार जितना ही ग्रधिक सर्वांग दर्शन होगा उस पर ग्राधारित योग भी उतना ही सर्वांग होगा। जैसे-जैसे योगी ग्रपने ग्रनु मव में ऊँचा उठता है वैसे-वैसे ग्रयने

<sup>€.</sup> वही, पृष्ठ ⊏६६

१०. श्री अरविन्द : द सिन्थेसिस आव योग, पुष्ठ ४

११. वही, पूष्ठ ४

#### १६२ श्री अरविन्द का सर्वांग दर्शन

वृष्टिकोएा में वह श्रीर भी श्रधिक पूर्ण होता जाता है। यह हो सकता है कि वह अपने अनुभव को बौद्धिक माषा में रखने और इस प्रकार बौद्धिक अथौं में दार्शनिक होने की कभी आवश्यकता ही अनुभव न करे। परन्तु तब आध्यात्मिक अनुभव का बौद्धिक भ्रादान-प्रदान भ्रसम्भव होने के कारए। योगी मानसिक प्राणियों की सहायता न कर सकेगा श्रौर इस प्रकार सार्वभौम मोक्ष के यौगिक लक्ष्य से दूर रहकर अपने योग को ही अपूर्ण बना लेगा। दर्शन की भावश्यकता केवल विज्ञानमय प्रािियों की जाति में ही वैकल्पिक हो सकती है. परन्तु जब तक कि सम्पूर्ण मानव जाति मानसिक श्रवस्था का उत्क्रमण नहीं करती तब तक दर्शन ही हमारे लिये सर्वोच्च ज्ञान है। मानव के ज्ञान में दर्शन का स्थान सर्वोच्च है और जब तक हम मानव का उत्क्रमए। नहीं करते तब तक उसका स्थान नीचा नहीं करना चाहिये। परन्तु बुद्धि सत्य को उत्पन्न नहीं करती श्रत: यहीं पर योग का श्रधिकार श्रौर धर्म तथा विज्ञान का महत्व निश्चित होता है। समस्त सच्चा दर्शन "योग का दर्शन" है। इन सबके परस्पर सम्बन्ध के विषय में श्री ग्रारविन्द के मत को समभने के लिये हमें उसके सर्वांग दृष्किरोण को समक्तना पड़ेगा जिसमें कि प्रत्येक को श्रपना स्थान मिलता है श्रौर उस परम श्रेय सच्चिदानन्द को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक वस्तु का समु-चित उपयोग होता है, जो कि हमारे समस्त दर्शन, विज्ञान, धर्म स्रोर योग का समान रूप से श्रेय है।

हमको योग के ज्ञानात्मक और श्राध्यात्मिक, साधन और साध्य रूप के महत्व में भी भेद करना चाहिये यद्यपि अन्त में स्वयं श्री अरिवन्द ने ही ज्ञानशास्त्र और आध्यात्मशास्त्र में कोई भेद नहीं माना है क्योंिक उसके मत में जानना और होना भिन्न-भिन्न नहीं है। योग दर्शन का एक साधन भी है और उसकी चरम परिएति भी है। योग को सर्वांग देवी सद्वस्तु को प्राप्त करने के साधन के ही अर्थ में श्री अरिवन्द ने उसकी "व्यावहारिक मनोविज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं" कहा है। चूँ कि ज्ञान के पीछे संकल्प आना ही चाहिये अतः योग दर्शन का परिएताम है। और चूँ कि अतिमानसिक ज्ञान योग के बिना प्राप्त किया जा सकता इसलिये दर्शन योग के आधीन है जिस प्रकार आत्मा में संशिलष्ट होने पर भी बुद्धि उसके श्राधीन है। 'दसरे, सभी प्रकार के योग भी मानव के इस अथवा

१२. वही, पुष्ठ ३४

१३. वही,पृष्ठ ४६

१४. "दर्शन का ज्ञान वह आधार है जिससे कि वह अपनी सत्ता के सिद्धान्तों के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार प्रारम्भ करता है, केवल वह बौद्धिक प्रज्ञा को, जोकि दर्शन की एक माल देन है, एक ऐसी गहराई में ले जाता है जोकि उसको विचार और दृष्टि से परे, प्रज्ञा से परे साक्षात्कार और अधिकार में ले जाता है, जिसको दर्शन श्रमूर्श और अपरोक्ष छोड़ देता है उसको बहु एक जाग्रत निकटता और आध्यात्मिक मूर्लाता बना देता है।" — वही, पृष्ट ५८६

खस पहलू पर बल देने वाली मनोवैज्ञानिक प्रिक्तियायें है परन्तु जिस प्रकार सर्वांग मनोविज्ञान मनोविज्ञान में सभी एकांगी मतों को पूर्ण करता है उसी प्रकार सब प्रकार के योग भी सर्वांग योग में पूर्ण होते हैं। इस प्रकार सर्वांग योग, सर्वांग मनोविज्ञान और सर्वांग दर्शन परस्पर सम्बन्धित हैं। श्री श्ररविन्द का दृष्टिकोण सर्वांग है। मनोविज्ञान, दर्शन श्रौर योग सभी में वह श्रन्य मतों की श्रालोचना मात्र नहीं बल्कि उनकी परिपूर्ति है।

श्रपने मुख्य विवेच्य विषय से हमारे इतना श्रधिक हटने का कारण प्रत्ययों को स्पष्ट करना है जोकि हमारे मत में समस्त ज्ञान का जीवन प्राण है। श्री भरविन्द स्वयं इस सिद्धान्त के विषय में बड़े सतर्क हैं श्रीर उन्होंने सब कहीं सूक्म भेद किये हैं, यद्यपि एक सच्चे योगी-दार्शनिक के समान ज्ञान की एकता को कभी दृष्टि से श्रोफल नहीं किया है। श्रब हम योग श्रौर विकास के श्रपने विषय को फिर से लेंगे। विकास जड़, प्रारा और मानस में होकर होता है और उनका उसमें अत्यधिक महत्व है। अतः कोई भी सर्वांग योग शरीर, प्राग्, शक्ति अथवा बुद्धि की अवहेलना नहीं कर सकता। दूसरे, जिस प्रकार विकास में निम्न का उत्थान ग्रीर क्पान्तर है उसी प्रकार सर्वांग योग भी कुछ नहीं छोड़ता बल्कि सबको ऊँचा उठाता भ्रौर रूपान्तरित करता है। फिर, विकास ग्रथवा विवर्तन वैयक्तिक न होकर सार्वभौम है, इसी प्रकार सर्वांग योग भी है। उसका लक्ष्य षैयक्तिक नहीं बल्क सार्वभौम मोक्ष ग्रीर ग्रतिमानसीकरण है। इस प्रकार विकास भीर योग दोनों के लक्ष्य एक ही हैं परन्तु जबिक विकास धीमे-धीमे भ्रौर श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रागे बढ़ता है श्रीर प्रकृति के चिह्नों में दैवी सत्ता की खोज करता है तब योग द्रुत गति से और प्रत्यक्ष कार्य करता है भीर जगत के परे सर्वातिशायी तक पहुंच सकता है। इस प्रकार योग का सामान्यीकरण प्रकृति में विकास को भ्रत्यधिक प्रोत्साहित करेगा।

## योग का संक्लेषरा

हठयोग स्थूल शरीर पर कार्य करता है, राजयोग सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। कर्म, मिक्त ग्रीर ज्ञान का त्रिविध मार्ग सत्य, सौन्दर्य ग्रीर ग्रासीम में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इनकी एक क्रमिक व्यवस्था है ग्रीर इनमें से प्रत्येक पृथक-पृथक एकांगी प्रयत्न है। ग्रतः एक पूर्ण व्यवस्था पर पहुंचने के लिये श्री ग्रारविन्द ने इन सबका सश्लेषण करने का प्रयास किया है। परन्तु इसका सिद्धान्त न तो उन सबका योग है ग्रीर न क्रमिक ग्रम्यास है। वह इन ग्रनुशासनों के बाह्य क्यों की ग्रावहेलना करता है ग्रीर उन सबमें सामान्य कोई केन्द्रीय तत्व पकड़ता है जोकि उनके विशेष सिद्धान्तों को ठीक स्थान ग्रीर उचित ग्रनुपात में उपयोग करता है। इस प्रकार सर्वांग गोग मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को रूपान्तरित ग्रीर संशिलष्ट करने की चेष्टा करता है। योगी में केन्द्र ग्रहकार से ग्रातमा पर

#### १६४ भी अरविन्द का सर्वांग दर्शन

श्रा जाता है जोिक स्वयं सर्वांग निरपेक्ष ही है। श्रन्य व्यवस्थाग्नों के विरुद्ध श्री अरिवन्द के योग में स्वतन्त्रता तथा वैयिक्तिक विभिन्नता के लिये पर्याप्त स्थान है यद्यपि मोटी रूपरेखा सभी में सामान्य है। दृष्टिकोएा की यह उदारता श्री अरिवन्द के दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान ग्रीर योग की विशेषता है। सर्वांग योग सर्वांग साक्षात्कार ग्रीर श्रन्त में सर्वांग मोक्ष की ग्रीर ले जाता है। वह सभी पद्धतियों, सद्वस्तु के रूपों श्रीर मोक्ष का समन्वय है। एक सर्वांग विशुद्धता सर्वांग श्रानन्द की ग्रीर ले जाती है श्रीर मानवता की सर्वांग पूर्णता को तैयार करती है। परन्तु यह विभिन्न मतों का एक संकलन मात्र नहीं है। यह सिन्चदानन्द श्रात्मा का सर्वांग साक्षात्कार है जोिक समान रूप से समस्त ज्ञान का समन्वय श्रीर परिस्ति है।

### निवेदन और एकाग्रता

योग एक ग्रान्तरिक ग्रावश्यकता, दैवी सत्ता के लिये एक ग्रान्तरिक पुकार पर ग्राधारित है। यह दर्शन, धर्म, कला ग्रथवा किसी मी ग्रन्य साधन से उत्पन्न की जा सकती है। जितनी ही विस्तृत विचार शक्ति होगी साधक के लिये उतना ही ग्रव्छा है। सबसे मुख्य बात मानव तथा संकल्प का निर्णाय है जिसका परिणाम है ईश्वर और एकमात्र ईश्वर ही के लिये एक पूर्ण और प्रमावशाली ग्रात्म निवेदन। ग्रात्मा, मानस, हृदय, इन्द्रिय, संकल्प प्राण, शरीर, समस्त सत्ता का समर्पण योग की प्रथम ग्रवस्था है। वह एक सर्वग्राही एकता चाहता है जोिक एक दैवी साक्षात्कार की ग्रोर ले जाती है। दर्शन नहीं बल्कि यही योग का ज्ञान है। दर्शन केवल मानसिक प्रत्ययों द्वारा उस का व्यवस्थित ग्रध्ययन है। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है "हमारा योग में ज्ञान ग्रथवा ज्ञान के लिये प्रयत्न से तात्पर्य एक जीवित साक्षात्कार में समाप्त होने वाली एक एकाग्रता ग्रौर हममें तथा जो कुछ हम जानते हैं उस सबमें उपस्थित एक की सत्ता की सतत ग्रनुभूति से है।" दर्शन ग्रति मानसिक ज्ञान के मार्ग में एक ग्रवस्था है।"

# ज्ञान, प्रेम ग्रीर कर्म का समन्वय

श्री अरिवन्द विचार, भावना और संकल्प को समान महत्व देता है। सर्वांग योग, ज्ञान योग, मिक्त योग और कर्म योग का समन्वय है। हृदय प्रत्यक्ष

१५. श्री अरविन्द: द सिन्थेसिस ऑव योग, पृष्ठ ६१

<sup>9</sup>६. ''दर्शन सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत कम सहायक है जो कि अनुभव और यथायें सक्षात्कार से मिलता है। वह एक मानसिक व्यायाम का काम करता है, वह मानस को नमनीय और स्पष्ट बनाता है, वह मानस को यह विचार देता है कि उससे ऊँचा भी कुछ हैं जिसे पाने की उसको चेष्टा करनी चाहिये, इस प्रकार वह एक आगे कूदने के तख्ते का काम —श्री अरविन्द: मदर इन्डिया, अगस्त १९४२, पृष्ठ ४

रूप में सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। चैत्य पुरुष को बलिदान का नेता स्रीर पुजारी बनाकर ज्ञान, प्रेम ग्रीर कर्म के बलिदान से जीवन ग्राध्यात्मिक बनाया जा सकता है। ग्रानन्द चेतना की प्रकृति है ग्रीर प्रेम ग्रानन्द का सार है। अतः प्रेम समस्त सत्ता का सिरमौर है वह एक पूर्ण संयोग श्रौर ग्रधिकतम श्राध्यात्मिक परिपूर्णता तक ले जाता है। जितना ही ग्रधिक पूर्ण ज्ञान होगा उतना ही ग्रधिक समृद्ध प्रेम होगा। इस प्रकार का प्रेम कर्म से विरुद्ध नहीं है। 'प्रेम कर्म का सिरमीर श्रीर ज्ञान का प्रस्फुटित पुष्प है।"" केवल दैवी सत्ता में ही वह पूर्णतया सन्तुष्ट होता है क्योंकि केवल यही पर वह निरपेक्ष, अनन्त श्रीर शुद्ध होता है। वह निरपेक्ष एकता, सौन्दर्य. श्रानन्द, श्रनन्तता श्रौर श्रधिकार के लिये एक अभीप्सा है। केवल दुद्धि और प्रेम ही नहीं बल्कि शक्ति भी देवी सत्ता का एक पहलू है और यहाँ दैवी उपयोग में लगाई जाती है। योग में पूर्णता में मौलिक ग्रात्मिक शक्तियों में पूर्णता, दैवी शक्ति में श्रात्म-ग्रास्था के साथ उसके प्रति अपने समस्त साधन और कर्मों का पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। बुद्धि, स्मृति, तर्क, कल्पना इत्यादि मानस की समस्त कियायें स्रौर साथ ही साथ इन्द्रियाँ भी श्रतिमानसिक ग्रवस्था में रूपान्तरित हो जाती है। वे इस स्तर के ग्रनुरूप नवीन सामर्थ्य विकसित करती हैं।

#### त्रिविध रूपान्तर

परन्तु यह मानस श्रीर श्रति मानस के बीच की खाई को मरने से ही हो सकता है जिसके लिये चैत्य, श्राध्यात्मिक श्रीर श्रित मानसिक त्रिविध रूपान्तर की श्रावश्यकता है। चैत्य परिवर्तन में हमारी समस्त वर्तमान प्रकृति का श्रात्मा के एक साधन के रूप में परिवर्तन सिम्मिलत है। प्राण् श्रीर मानस के स्तरों पर श्रनुभव में पूर्ण संश्लिष्टता नहीं होती है। एक पूर्ण श्रीर कान्तिकारी परिवर्तन के लिये श्राध्यात्मिक श्रनुभव निम्न मागों का नियम बन जाना चाहिये। हमारे निम्न ग्रंश तथा विरोधी शक्तियाँ इस प्रकाश का सतत विरोध करते हैं। यह श्रान्तरिक पुरुष, श्रान्तरिक जीवनचेतना श्रीर जीवन-मानस, सूक्ष्म-भौतिक चेतना श्रीर उसकी सूक्ष्म-भौतिक मानसिकता को खोलने से जीते जा सकते हैं। परन्तु एक निश्चित श्रीर स्थायी परिवर्तन लाने के लिये श्रान्तरिक चैत्य पुरुष को खोलना पड़ेगा। केवल तभी उच्चतर श्राध्यात्मिक मानस श्रीर श्रिधमानस केन्द्रीय पुरुष को श्रपने स्तर पर उठाते हैं श्रीर प्रकृति की श्रन्तिम सश्लिष्टता पूर्ण होती है। श्राध्यात्मिक परिवर्तन समस्त सत्ता में एक उच्चतर प्रकाश, ज्ञान, शक्ति श्रीर श्रान्वर्द का श्रवतरण है। श्रन्त में श्रतिमानसिक परिवर्तन के लिये श्रीतमानस में एक श्रारोहण श्रीर हमारी समस्त सत्ता श्रीर प्रकृति में श्रतिमान-

१७. श्री अरविन्द : द सिन्बेसिस ऑब योग, पृष्ठ ६२=

सिक चेतना के रूपान्तरकारी अवरोहरा की आवश्यकता है। मानस श्रयवा हृदय के द्वारा श्रात्मा सद्वस्तु के प्रत्यक्ष सम्पर्क में श्रा सकती है परन्तु एक सर्वांग रूपान्तर के लिये मानसिक, प्राखात्मक और मौतिक सभी प्रकार के रूपान्तर की श्रावश्यकता है। फिर, एक भौतिक विशालतम समग्रता भीर समृद्ध पूर्णता पर पहुंचने के लिये चेतना को श्रपना केन्द्र बाह्य स्तर से अन्त-प्रें रुष पर पहुँचा देना चाहिये। अन्य सभी कदम सहायक मात्र हैं केन्द्रीय मार्ग अपने श्चन्दर की श्रात्मा को पाना है। सर्वप्रथम इसका परिएाम समस्त सत्ता का समन्वय भ्रीर भ्राघ्यात्मिक व्यवस्था होता है। इसके पश्चात् सब प्रकार के भ्राघ्यात्मिक अनुमव आते हैं। परन्तु फिर यह भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक मान्तरिक उन्मुक्तता के साथ बाह्य उन्मुक्तता न हो। यह चैत्य पुरुष के अति मानसिक स्तरों पर आरोहरा से हो सकता है। परन्तु फिर उच्यतर चेतना का भ्रवरोहरा भी उतना ही म्रावश्यक है क्योंकि केवल वही एक स्थापी म्रारोहरा प्राप्त कर सकती है। वह कमशः समस्त सत्ता का रूपान्तर करती श्रीर उसकी एक उच्चतर स्तर पर स्थापित करती है। यह किसी आ्राकस्मिक छलांग के द्वारा नहीं बल्कि एक ऋमिक प्रक्रिया द्वारा होता है क्योंकि वहाँ बीच में श्रनेक कठिनाइयों है। इस प्रकार चैत्य परिवर्तन को पूर्ण करने के लिये ग्राध्यात्मिक परिवर्तन को लाना होता है। इसी प्रकार ग्राघ्यात्मिक परिवर्तन भी ग्रति मान-सिक रूपान्तर के बिना पूर्ण नहीं होता। यह ग्रज्ञान में होकर ग्रात्मा के विकास को समाप्त करता है श्रीर उसकी चेतना, जीवन, शक्ति श्रीर श्रमिन्यक्ति के रूप को एक पूर्ण और प्रभावशाली भ्रात्म-ज्ञान पर स्थापित करता है।

इस साधना में शास्त्र, जत्साह, गुरु ग्रीर काल इत्यादि चार बड़े साधनों की सामूहिक प्रित्रया की ग्रावश्यकता है। सर्वांग योय का परम शास्त्र प्रत्येक विचारशील ग्रीर जीवित प्राणी के हृदय में गुप्त ग्रनन्त वेद है। दूसरे प्रकार का शास्त्र पद्धतियों के विषय में है जो वैयक्तिक विभिन्नताग्रों के साथ परिवर्तित होता रहता है। सर्वोच्च मार्गदर्शक ग्रीर गुरु हमारे ग्रन्दर गुप्त ग्रन्तरात्मा है। किर, स्थूल रूप से योग की प्रक्रिया में तीन ग्रवस्थायें हैं, देवी सत्ता से सम्पर्क, समस्त चैतन्य पुरुष का रूपान्तर ग्रीर ग्रन्त में संसार में एक देवी केन्द्र के रूप में हमारी रूपान्तरित मानवता का प्रयोग।

इस ग्रारोहए में ग्रनेक श्रेशियाँ हैं जोकि केवल शक्तियाँ ही नहीं बल्कि सत्ता और ग्रात्मा की शक्ति के स्तर हैं। जैसे-जैसे हम उतरते हैं, चेतना का प्रकाश ग्रधिकाधिक मन्द पड़ता जाता है और उसकी सघनता कम होती जाती है। जैसे-जैसे हम उठते हैं वैसे-वैसे एक सूक्ष्मतर परन्तु ग्रधिक शक्तिशाली और सच्ची ग्राध्यात्मिक वस्तु मिलती है। ग्रतः इन उच्च श्रेशियों के अवतर्श के साथ उनका प्रकाश, चेतना और ग्रानन्द मौतिक, प्राशात्मक और मानसिक स्तरों को रूपान्तरित करता है। निश्चेतना के श्रवरोध के श्रतिरिक्त यह प्रित्रिया स्वामाविक है क्योंकि सभी स्तरों पर केवल भिन्न-भिन्न रूपों में मूलरूप से वही चेतन शक्ति है। श्रित मानसिक चेतना किसी व्यक्ति में केवल तभी स्थापित हो . संकती है जबिक वह संसार में उसकी क्रिया का एक केन्द्र बन जाता है। श्रीर जब वह यहाँ पूर्णतया स्थापित हो जाता है तब वह इस जगत में कार्य करेगा जिसका परिस्ताम होगा मानस से श्रितमानस को उठती हुई चेतना की श्रवस्थाश्रों की एक श्रेसीबद्ध व्यवस्था।

# विज्ञानमय पुरुष

मानव के उस मावी रूपान्तर का क्या स्वमाव होगा जिसको श्री भ्ररविन्द ने विज्ञानमय पुरुष की स्थिति कहा है ? मानव का भविष्य इतने स्वर्णिम रंगों से श्रीर यथार्थवाद तथा ग्राज्ञावाद के इतने उत्तम सामंजस्य से ज्ञायद ही कभी चित्रित किया गया हो जितना श्री ग्ररविन्द ने किया है। श्री ग्ररविन्द एक नवीन युग, नीत्शे के स्रतिमानव के युग का नहीं बल्कि देवी पुरुष के स्रवतार के युग का पैगम्बर है। विज्ञानमय स्थिति में विज्ञानमय पुरुष की समस्त सत्ता, उसके विचार, जीवन श्रीर कर्म सभी एक सार्वभौम ग्रात्मा से श्रनुशासित होंगे। वह दैवी सत्ता को सब कहीं और अपनी सत्ता के सभी भागों में अनुभव करेगा। बह सार्वभौम होकर भी जगत में स्वतन्त्र, व्यक्ति होकर भी व्यक्तित्व की सीमाग्रों से मुक्त होगा। वह व्यक्तित्व, सामान्यता ग्रौर सार रूप को उनके सामंजस्य में परिपूर्ण करता हुन्ना एक पूर्ण व्यक्ति होगा। उसमें पूर्ण म्रात्म-ज्ञान श्रीर पूर्ण श्रात्माधिकार होगा। विज्ञानमय पुरुष की निम्न श्रेरिएयों में ये सब अवरुद्ध श्रीर सीमित होंगे। परन्तु श्रतिमानसिक पुरुष एक सार्वभौम व्यक्ति के समान कार्य करेगा । उसकी चेतना, संकल्प और कर्म निरपेक्ष से संयोग में होंगे । उसका ग्रर्थ श्रभिव्यक्ति का ग्रानन्द होगा। उसकी विश्वजनीन सहानुभूति उसकी सत्ता का श्रंग होगी। उसके तथा श्रन्य के शुभ में कोई संघर्ष नहीं होगा। उसकी श्रनुभूतियाँ ग्रीर कर्म स्वभावतया ही सार्वभौम होंगे। उसका समस्त प्रयोजन सत का म्रानन्द होगा। सभी पूर्ण में दिखाई पड़ेंगे उसका ज्ञान म्रतिमानस का सत प्रत्यय (Real Idea) होगा। यह विकास समस्त विश्व-चेतना भ्रौर विश्व-किया का रूपान्तर कर देगा। विज्ञानमय पुरुष को समस्त सत्ता का पूर्ण ज्ञान श्रौर पूर्ण श्रधिकार होगा। सभी कुछ "श्रात्मा से श्रात्मा में श्रात्मा को" पाना होगा। वर्तमान श्रप्रत्यक्ष ज्ञान का स्थान सम्बोधि ज्ञान ले लेगा। विज्ञानमय पुरुष दैवी सत्ता के लिये रहेगा श्रीर उसकी परा प्रकृति की श्रीमव्यक्ति का एक साधन होगा। उसमें श्रात्मा का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से शरीर का नियन्त्ररण करेगा

१८. श्री घरविन्दद द लाइफ डिबाइन, भाग २, पुष्ठ ८४०

# १६८ श्री झरविन्द का सर्वांग दर्शन

क्योंकि अतिचेतन अथवा अचेतन चेतन अथवा अतिचेतन में रूपान्तरित हो जायेगा। अनन्त आनन्द सार्वभौम तथ्यों में प्रकट होगा। वह सम्पूर्ण पुरुष तथा प्रकृति में अनुभव होगा।

#### नैतिकता का उत्क्रमरा

विज्ञानमय श्रवस्था में व्यक्तित्व तथा नैतिकता का क्या स्थान होगा? नैतिकता के लिये वैयक्तिकता श्रौर स्वतन्त्रता श्रत्यावश्यक है। ग्रतिमानिसक चेतना में श्रहंकार का स्थान निर्वेयिक्तिक श्रौर सार्वभौम पुरुष है परन्तु फिर भी उसका एक रूप श्रौर व्यक्तित्व है जो कि उसका विशेष चिन्ह है। विज्ञानमय पुरुष एक वैयक्तिक श्रौर कलात्मक श्रमिव्यक्ति के विशेष रूपों द्वारा श्रपनी श्रमिव्यक्ति करता हुश्रा एक श्रसीम श्रौर सार्वभौम पुरुष है। वह पूर्णतया श्रात्म-वियन्त्रित है। उसके समस्त कर्म स्वभावतया ज्ञान से परिचालित होंगे। वहीं कोई श्रज्ञान, भूल, श्रसत्य श्रथवा पाप नहीं होगा। श्रुभाशुम का निर्ण्य परम श्रेय के श्रनुसार किया जाता है श्रौर इस कारण एक ऐसी श्रवस्था में जिसमें कि परम श्रेय का पूर्ण साक्षात्कार किया जा चुका है नैतिकता के लिये कोई स्थान न होगा। जैसा कि कान्ट श्रौर बढ़े ले ठीक ही कहा है नैतिकत व्यक्ति एक सतत संघर्ष में रहता है श्रौर यदि संघर्ष समाप्त हो जाये तो नैतिकता का प्रश्न नहीं रह जाता। मूल्यात्मक 'चाहिये' नैतिक 'चाहिये' से ऊँचा है श्रौर दूसरा पहले के श्राधीन हैं। समस्त मूल्य श्राध्यात्मक मूल्य के श्राधीन हैं श्रौर उसमें परिपूर्ण होते हैं।

श्रतिमानसिक श्रवस्था में, मानस के श्रन्दर तथा व्यक्तियों में परस्पर पूर्ण शान्ति होगी। यहाँ पर ज्ञान श्रौर कर्म में श्रसीम स्वतन्त्रता की व्यापकता श्रौर नमनीयता होगी। वैयक्तिक प्रकृति परा प्रकृति की एक घारा होगी। विज्ञानमय पुरुष में एक श्रान्तरिक सत्य-ज्ञान, सत्य-दर्शन, सत्य-श्रनुभूति श्रौर सत्य-संकल्प, सत्य बोध श्रौर कर्म की सत्य-प्रेरणा होगी। मौतिक, प्राणात्मक श्रौर मानसिक पुरुष का पूर्ण नियन्त्रण होगा। फिर कम से कम कुछ समय तक विज्ञानमय सत्य निम्न श्रेणी की चेतना श्रौर जीवन के साथ रहेगा परन्तु श्रन्त में वह सभी पर श्रिषकार कर लेगा। उसकी श्रीमव्यक्ति समस्त निम्न योजना को निर्विरोध विकास बना देगी। श्रित मानसिक पुरुष तादात्म्य के द्वारा ज्ञान से कार्य करेगा जबकि श्रन्य प्रकार के विज्ञानमय पुरुषों में भिन्न श्रौर निम्न प्रकार का ज्ञान होगा।

#### व्यक्ति ग्रौर समाज

विज्ञानमय पुरुष दैवी सत्ता के लिये रहता है। भागवत सत्ता में मानवों की एकता के इस भाषार पर ही श्री श्रारविन्द ने भ्रपना सामाजिक श्रौर राज-

नैतिक दर्शन विकसित किया है । यह लक्ष्य राष्ट्रीयता ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीयता तथा सब प्रकार के मानसिक सम्बन्धों से परे है। यह समस्त सत्ता के मौलिक सत्य पर श्राघारित है। मानव न तो स्वयं साध्य है श्रीर न वह प्रकृति का ही साध्य है। मानव श्रौर प्रकृति दोनों का ही लक्ष्य दैवी सत्ता है। सच्चा लक्ष्य समस्त मानव जाति का रूपान्तर है। यह विज्ञानमय जाति भी उन्हीं सिद्धान्तों पर श्राघारित होगी जोकि हमने विज्ञानमय व्यक्तियों के विषय में देखे हैं। जैसा कि श्री ग्ररविन्द ने लिखा है, "इस प्रकार का एक सामूहिक जीवन उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिये जिन पर कि विज्ञानमय व्यक्तियों का जीवन आधारित है।''' परन्तु इसका ग्रर्थ जातिगत विशेषताग्रों का उन्मूलन नहीं है। विज्ञानमय पुरुषों ग्रीर उनकी भिन्त-भिन्न जातियों में पर्याप्त स्वतन्त्र विविधता होगी। मानव के मविष्य के विषय में श्री अरविन्द के विचारों को समभने के लिये हमें उनको उसके सर्वांग दर्शन की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये। निरपेक्ष कोई मृत एकता नहीं बल्कि विविधता से समृद्ध एकता है। विज्ञानमय समाज एकता, पारस्परिकता ग्रीर सामंजस्य के सिद्धान्तों पर ग्राधारित है। "एकता विज्ञानमय चेतना का आधार है, पारस्परिकता उसकी विविधता में एकता की प्रत्यक्ष अनु-भूति का परिएाम, सामंजस्य उसकी शक्ति की किया की अपरिहार्य शक्ति ।" रे" मानसिक स्तर के सभी संघर्ष ग्रति मानसिक स्तर पर शान्त हो जायेंगे।

ग्राधूनिक सामाजिक ग्रीर राजनैतिक विचार व्यक्तिवादी ग्रीर समाजवादी दायरों में घुमते हैं। एक ग्रोर व्यक्ति पर राज्य का पूर्णाधिकार मानने वाले मार्क्सवादी ग्रीर फात्सीवादी हैं। दूसरी श्रोर प्रजातन्त्रवादी ग्रीर ग्रराजकतावादी हैं जोकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जोर देते हैं। इन दोनों के बीच, इस प्रथवा उस पक्ष में भुकने वाले राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र इत्यादि विभिन्न प्रकार के राज्य भ्रीर समाज का समर्थन करने वाले सिद्धान्त हैं। सामाजिक भ्रौर राजनंतिक क्षेत्रों में हमारी समस्याओं को अनेक प्रकार से सुलभाने के असफल प्रयास किये गए हैं। श्री अरविन्द ने एक ग्राध्यात्मिक सुलभाव उपस्थित किया है जोकि पूर्णतया म्रन्भव में समीचीन ग्रीर तर्क के ग्रन्रूप है। जैसे कि व्यक्ति के विषय में वैसे ही समाज के विषय में भी एकता भीर सामंजस्य केवल भ्रान्तरिक सत्य से प्राप्त किया जा सकता है जोकि सार्वभौम और अप्तिशायी भी है। जैसा कि श्री श्चरविन्द ने लिखा है, "हमारा लक्ष्य वैसा ही पूर्ण होना चाहिये जैसे कि ईश्वर ग्रपनी सत्ता ग्रौर ग्रानन्द में पूर्ण है, उतना ही शुद्ध जितना कि वह शुद्ध है, उतना ही म्रानन्दमय जितना कि वह म्रानन्दमय है म्रीर जब हम स्वयं पूर्ण योग में मिद्ध हो जायें जो समस्त मानव जाति को उसी दैवी पूर्याता में लाना चाहिये।" रा जबिक कार्ल मार्क्स ने विकास के बाह्य स्वरूप पर जोर दिया है, श्री अरिवन्द

<sup>98.</sup> वही, पष्ठ ८६६

२०. बही, पृष्ठ ६०१ े

श्रीर भी गहरा जाता है और उसके श्रान्तरिक श्राध्यात्मिक स्वभाव को पा लेता है। जड़ पदार्थ प्रच्छन्न रूप में ब्रात्मा ही है। काल कालातीत का काल है। प्रकृति श्रौर इतिहास की प्रिक्तियायें केवल उनकी ग्रान्तरिक देवी उपेयता के प्रकाश में समभी जा सकती हैं। जो सिद्धान्त जितना ही ग्रधिक विस्तृत ग्रौर सर्वेग्राही होगा वह उतना ही अधिक सत्य होगा। जैसे कि आध्यात्मशास्त्र में वैसे ही सामाजिक अथवा राजनैतिक दर्शन के क्षेत्र में भी श्री अरिबन्द ने किसी मी सिद्धान्त का नितान्त तिरस्कार नहीं किया है बल्कि कुछ निश्चित सीमाश्रों में उसकी विशेषतास्रों पर जोर दिया है। इन सीमास्रों को लाँघने पर ही वे व्यर्थ श्रीर भामक हो जाते हैं। श्रावश्यकता किसी नवीन सिद्धान्त की नहीं बल्कि एक सर्वांग दिष्टकोरण की है जोकि सभी समस्याओं के लिये स्थान पा सके भौर साथ ही साथ इन समस्याश्रों पर सद्वस्तु की परम प्रकृति के विशाल दृष्टिकोगा से विचार कर सके। किसी भी सिद्धान्त का सत्य संसार की समस्त योजना में उसकी अनुरूपता पर निर्भर है क्योंकि सभी समस्यायें परस्पर सम्बद्ध हैं। द्वन्द्व-वादी जड़वाद श्रीर हेगेलीय निरपेक्षवाद एक ही सत्य के दो रूप हैं। श्रादर्श सिद्धान्त का लक्ष्य समस्त मानव व्यक्ति और समस्त मानव जाति की पूर्णता होना चाहिये। परन्तु यह तब तक सम्मव नहीं है जब तक कि प्रकृति में दैवी प्रयोजन भी यही न हो। निराशाबाद एक पतन के दर्शन की ग्रोर ले जाता है जोकि न तो तर्क-सिद्ध है श्रौर न श्रनुभव के ही श्रनुसार है। मानव का मविष्य दैवी प्रयोजन की पूर्ति पर माश्रित है और दैवी प्रयोजन स्वयं में मानव भौर प्रकृति की परिपूर्णता है।

इस प्रकार श्री श्ररिवन्द के सिद्धान्त में व्यक्ति को न तो समाज श्रौर न राज्य बिल्क देवी सत्ता के श्राधीन होना चाहिये। विभिन्न कर्तव्यों का संघर्ष ही मानव सम्बन्धों की अनेक समस्याश्रों का कारण है। परन्तु देवी सत्ता इन सम्बन्धों का निषेध नहीं बिल्क उन सबका एक स्वीकार है क्योंकि सभी वही है। परन्तु यह सर्वोच्च श्रवस्था का श्रादर्श है। जब तक मनुष्य श्रविकसित है उसको समाज के नियमों का पालन करना चाहिये। श्रपने सच्चे सर्वांग दृष्टिकोण में श्री श्ररिवन्द सब प्रकार के श्रतीव व्यक्तिवाद, श्रराजकतावाद एवं श्रधिनायकवाद के विरुद्ध है। जैसे-जैसे मानव का विकास होता है वह श्रधिकाधिक मुक्त होता जाता है परन्तु वैयक्तिक स्वतन्त्रता सार्वजनीन हितों के विरुद्ध नहीं है। जैसे-जैसे व्यक्ति श्रधिक पूर्ण होता है वैसे-वैसे समाज भी पूर्ण होता जाता है। मानव को श्रत्येक निम्न स्तर को पार करके उच्चतर मूल्य की श्रोर उठते हुए श्रपने मौतिक प्राणात्मक श्रौर मानसिक पुरुष को पूर्ण करना है जब तक कि वह श्रपनी सच्ची श्रात्मा पर पहुँच कर सबको उससे श्रनुशासित श्रौर पूर्ण नहीं करता। श्री

२१. श्री अरविन्द: द एडवेन्ट, संख्या ११, अंक २, नृष्ठ १६

श्ररिवन्द ने पूर्व श्रीर पाश्चात्य, प्राचीन श्रीर श्राधुनिक का उत्तम समन्वय किया है क्योंकि 'श्रात्मा' जोकि उसके दर्शन का मूल तत्व है सभी को एक उच्चतर समन्वय में संश्लिष्ट करती है। वह मोक्ष के प्राचीन भारतीय श्रादर्श का समर्थन करता है परन्तु श्राधुनिक पाश्चात्य जगत की प्रेरणा के श्रनुसार उसको एक जनतन्त्रीय स्तर पर रखता है।

हमारी वर्तमान मौतिक सभ्यता से मानव के बर्बर अवस्था की ओर पतन का भय है। सतर्क राजनीतिज्ञ श्रीर राजनीति-दार्शनिकगए। इस सार्वभौम समस्या के सुलभाव के लिये घर्म भौर नैतिकता की भ्रोर देखते हैं। जब तक मानसिक चेतना में कोई मौलिक अन्तर न हो तब तक इस प्रकार के समस्त प्रयत्न भ्रधिक उपयोगी नहीं हैं । इस विषय को श्री ग्ररिवन्द ने ग्रपने "ह्यूमन साइकिल" तथा "द ग्राइडियल ग्रॉव ह्यूमन यूनिटी" इत्यादि ग्रन्थों में उठाया है। वह हमको केवल खतरे की चेतावनी ही नहीं देता बल्कि समस्या का एक समुचित सुफाव भी प्रस्तुत करता है। यन्त्रीकरण श्रथवा बौद्धीकरण मौतिक रूप से अधिक कार्यक्षमता की ग्रोर ले जा सकता है परन्तु वह मानव जाति के ग्राध्या-तिमक स्रोतों को सुखा देता है ग्रौर यदि इस ग्राध्यात्मिक प्रेरणा को त्याग दिया गया तो या तो मानव बर्बर अवस्था पर पहुँच जायेगा अथवा एक विकासवादी श्रसफलता के रूप में समाप्त हो जायेगा। विज्ञान, नैतिकता श्रौर दर्शन एक श्रन्तिम स्फाव उपस्थित करने में ग्रसफल रहे हैं। यहाँ पर श्री श्ररविन्द ने योग की ग्रोर संकेत किया है। केवल ग्राध्यात्मिकता ही हमारी व्यक्तिगत ग्रौर सामा-जिक समस्याश्रों को सुलभा सकती है। सर्वांग योग ही एकमात्र उपाय है। एक निश्चित विकासवादी सफलता के लिये मानव को निश्चित रूप से दैवी बनना चाहिये। दैवी सत्ता के प्रति एक सर्वांग आत्मसमर्पेश, एक पूर्श निवेदन और एकाग्रता ही एकमात्र आवश्यकता है, शेष भागवत सत्ता स्वयं कर लेगी। यही वह ग्रदम्य ग्राशावाद है जोकि एक सर्वग्राही तर्क ग्रौर सर्वांग श्रनुभव की सहा-यता से श्री ग्ररविन्द के समस्त दर्शन का निर्देश करता है।

# निष्कर्ष

"धर्म-निरपेक्ष शताब्दियों के परिश्रम से तीन वस्तुएँ रहेंगी; भौतिक जगत का सत्य थ्रौर उसका महत्व, ज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति जो कि प्रकृति थ्रौर पुरुष पर विचार थ्रौर कल्पना के हमारे थ्रपने ध्रध्यारोप रखने की शीव्रता न करते हुए उनको थ्रपने सत थ्रौर किया का मार्ग प्रगट करने में प्रवृत्त करती है थ्रौर ध्रन्त में, यद्यपि किसी से कम नहीं, भौतिक जीवन थ्रौर मानवीय प्रयत्नों का सत्य थ्रौर महत्व तथा उनका विकासवादी थ्रथं। वे रहेंगे परन्तु उनका थ्रथं भिन्न होगा थ्रौर वे श्रधिक बड़ी समस्याधों को स्पष्ट करेंगे। ध्रपनी ध्राशा थ्रौर परिश्रम के विषय में थ्रौर भी निश्चित होकर हम उन सबको एक वृहत्तर तथा ध्रधिक निकट विश्व-ज्ञान थ्रौर थ्रात्म-ज्ञान के प्रकाश में रूपान्तरित होते देखेंगे।" —श्री ध्रप्तिन्द

इस प्रकार ग्राघ्यात्मशास्त्र ग्रीर धर्म की समस्याग्रों पर विभिन्त दृष्टिकोग् से विचार किया गया है। परन्तु कहीं भी मानव किसी समभौते ग्रथवा सन्तोष-जनक परिणाम पर नही पहुँच सका। ग्रद्ध तवाद, बहुतत्ववाद ग्रीर द्वे तवाद, भौतिक, वाद, प्राण्वाद ग्रीर मानसवाद सभी ने ग्रपने विरोधियों के पक्ष में प्रवृत्ति उत्पन्न की। दर्शन का इतिहास महत्ता के लिये संघर्षशील इन वादों का इतिहास है। इनके ग्राचार में कुछ बूनियादी दोषों को हमने पिछले श्रध्यायों में देखा है यथा बुद्धि को उसकी सीमाग्रों से ग्रागे बढ़ाना, बुद्धि से परे के तत्वों की बुद्धेतर तत्वों से गड़बड़ी, केन्द्र के स्थान पर परिधि को तथा पूर्ण के स्थान पर ग्रश को रखना ग्रीर उनके सीमित दृष्टिकोण् से बाहर जो कुछ है उसका ग्रन्थ निषेध इत्यादि। इस प्रकार हम विशेष निदान उपस्थित करने वाली ग्रीर ग्रपने सुभावों को समस्त रोगों की रामबाण् ग्रीषधि मानने वाली दर्शन की सीमित व्यवस्थाएँ पाते हैं। इनके कारण कभी-कभी दर्शन को विज्ञान का एक व्यर्थ का पुछल्ला

१. एवाल्यूशन, अन्तिम वाक्य

मानकर उसका पूर्णतया बहिष्कार विया गया है। दर्शन एक अन्ध अवरोघ की स्थित पर आप पहुँचा है। यही अवसर है कि उसको परिस्थित का सिहावलोकन करके पद्धतियों को बदलना चाहिये। परन्तु इस बार अन्य पद्धतियों के समकक्ष वह एक और नवीन पद्धति न होकर उन सबको सहिलष्ट करने वाली एक पद्धति हो।

# युग की मांगें

युग की मांगों के अनुसार दर्शन का चिरंतन सत्य नवीन रूपों में उपस्थित किया जाना चाहिये। यदि दर्शन को कुछ वाक् चतुर वितंडावादियों तक सीमित नहीं रहना है बिल्क मानव जाति की सेवा करनी है तो उसकी हमारे युग की मौगों के अनुसार बनना होगा। जगत, ईश्वर और व्यक्ति की त्रिप्टी के किसी भी ग्रंग का निषेध करने वाला विश्वरूप दर्शन सर्वांग सत्य से पीछे ही रह जाता है । निराशावाद श्रौर पलायनवाद के श्रपने कारण हैं परन्तू वे सम्पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते । जीवन की दुःख के रूप में व्याख्या, जीवन से उस दुर्दम्य मोह की विवेचना नहीं कर सकती जिसको हम ग्रपने चारों श्रोर देखते हैं। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में श्रावश्यकता से श्रधिक वाद और विवाद हो चुके हैं। समन्वय की ग्रावश्यकता ग्राज सर्वविदित है। परन्तु यह समन्वय एकत्रीकरण ग्रथवा संयोगमात्र नहीं होना चाहिये। श्रन्य सभी को एक सर्वांगपूर्ण में समन्वित करने वाला गतिशील दृष्टिकीए। ही इस कार्य को कर सकता है। फिर, कोई भी श्राधुनिक दर्शन विज्ञान के निष्कर्षों की श्रवहेलना नहीं कर सकता यद्यपि मूल्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि तथ्य। विज्ञान द्वारा सिद्ध विकास के सिद्धान्त को पारचात्य दर्शनिकों ने ग्रहण कर लिया है। श्रावश्यकता है उसके पूर्वीय श्राष्यात्मिक दृष्टिकोएा से समन्वय की । यदि विकास को श्रनुभव के कुछ एकांगी तथ्य मात्र की नहीं बल्कि विश्व विधान की व्याख्या करनी है तो उसको आध्यात्मिक विवर्तन होना चाहिए। जैसे ज्ञान श्रीर क्रिया की ग्रन्य शाखाश्रों में वैसे ही दर्शन में पूर्व श्रौर पश्चिम का एक समन्वय विकसित होना चाहिये। यह श्रात्मा, विकास ग्रौर ग्रनुभव के प्रत्यय की समस्याग्रों के विशेष प्रसंग में होना चाहिये। पारचात्य दर्शनिकों को अपना क्षेत्र बढ़ाकर उसमें सभी प्रकार के अनुभव विशेषतया गुह्य, घामिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक इत्यादि सम्मिलित कर लेने चाहिये। आतमा के एक यथार्थ ज्ञान पर पहुँचने के लिये पश्चिम की मनोवैज्ञानिक खोजों के साथ पूर्व के ग्राध्यात्मिक ग्रनुभव का समन्वय होना चाहिये।

# श्री प्ररविन्द का योगदान

# उपनिषदीय दृष्टिकोरा का पुनरुद्धार

जैसा कि हमने ब्राघ्यात्मशास्त्र की मिन्न-भिन्न समस्याग्रों पर विचार करते

## १७४ श्री श्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

हुए देखा है श्री अरिवन्द का दर्शन उपनिषदों की स्रोर प्रत्यागमन है। इतने लम्बे संघर्षपूर्ण इतिहास के पश्चात् भारतीय दर्शन श्री अरिवन्द के विचारों में पुनः अपनी आत्मा को पा जाता है। परन्तु लम्बे विकास का श्रम व्यर्थ नहीं गया है। प्रकृति और विचार दोनों ही विरोधियों में होकर आगे बढ़ते हैं। द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत तथा अन्य सब दृष्टिकोएा एकांगी होते हुए भी सद्वस्तु के एक विशेष पहलू पर प्रकाश डालते हैं। उनका एकमात्र दोष श्रंश को पूर्ण के स्थान पर रखना है। श्री अरिवन्द ने उन सभी को माना है परन्तु उनकी सीमाओं का भी निर्देश किया है। उसका दर्शन पूर्णतया स्वीकारात्मक है।

# सर्वांग दृष्टिकोरा

यह सर्वांग मत है जो कि किसी का भी निषेध न करके सभी को एक उच्च समन्वय में मिला लेता है। दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र तथा शिक्षा और मानव ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं में श्री अरिवन्द ने पूर्ण मानव पर, मानव के साथ प्रकृति पर और मानव, जगत तथा ईश्वर में समान रूप से अभिव्यक्त आत्मा पर जोर दिया है। श्री अरिवन्द के दर्शन की पृष्ठभूमि में निर्देशक तत्व सिच्चदा-नन्द का सर्वांग अनुभव है। जो कुछ है वह सत है क्योंकि कुछ भी निरपेक्ष के बाहर नहीं है। सिच्चदानन्द अपनी प्रतीतियों को असत्य नहीं बनाता बिल्क उनकी सत्यता की पृष्टि करता है। आत्मा निरपेक्ष में सत्य है। मानव भी उतना ही सत है जितना कि ईश्वर। मानव प्रेम अज्ञान नहीं बिल्क दैवी प्रेम की एक सीढ़ी है। परन्तु यह सब तुलनात्मक अध्ययन अथवा विचार पर आधारित कोई तार्किक आस्था नहीं है। सर्वांग दर्शन सर्वांग योग, सिच्चदानन्द के सर्वांग साक्षात्कार पर आधारित है।

# सर्वांग पद्धति

जैसा कि हम तृतीय अध्याय में देख चुके हैं श्री अरिवन्द की पद्धित सर्वांग है। दर्शनिक को जानना ही नहीं बिल्क विकसित भी होना है। विकसित होना ही जानना है। इस प्रकार दर्शन जीवन के निकट है। वह आध्यात्मिक अनुभव का ही एक सोपान है। परन्तु इससे उसकी हीनता नहीं सिद्ध होती। विज्ञान, धर्म, आध्यात्मशास्त्र, नीतिशास्त्र सबका अपना स्वधर्म है, सभी दैवी सत्ता की स्रोर अपरिहार्य सोपान हैं। आध्यात्मिक संबोधि सब प्रकार के संबोधि ज्ञान के

२. "हम उनके ग्रन्थ में केवल बौद्धिक प्रत्यक्ष पर ही नहीं बल्कि साक्षात्कार के एक लम्बे जीवन पर आधारित सद्वस्तु की छोर एक महत्वपूर्ण सवाँग दृष्टिकोण तथा मानव जाति के उत्थान के लिए एक अध्यात्मिक पद्धति पाते हैं।"

<sup>—</sup>धीरेन्द्र मोहन दत्त : द चीफ़ करेन्ट्स स्रॉव कन्टेम्परेरी फ़िलॉसफ़ी, पृष्ठ ५२२

लिये स्थान पाता है। परन्तु इससे प्रत्यय को स्पष्ट करने की ग्रावश्यकता कम नहीं होती। यही दर्शन में इतने ग्रधिक संघर्षरत मतों के लिये उत्तरदायी है। इसी से दार्शनिकों ने दर्शन के क्षेत्र में विदेशी पद्धतियों का प्रयोग किया है जिसका हम तृतीय ग्रध्याय में वर्शन कर चुके हैं। फिलॉसफी, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, बुद्धिमत्ता का प्रेम है। ग्रधिक व्यापक ही ग्रधिक बुद्धिमान होता है। ग्रतः दर्शन में सभी प्रकार के ग्रनुभव सम्मिलित होने चाहिये। परन्तु इसके लिये एक सर्वांग साक्षात्कार ग्रोर उसकी प्राप्ति के हेतु एक सर्वांग पद्धित की ग्राव-श्यकता है।

## सर्वांग योग

ऐसा ही है सर्वांग योग। जैसे-जैसे दशँन जीवन से दूर हटता रहा वैसे ही वैसे वह तार्किक विश्लेषण के चक्र में फसता गया जिसका परिणाम हुआ दश्नेन का निषेघ। श्राघ्यात्मिक अनुभव सभी सच्चे दर्शन का जीवन, प्राण् और उसकी चरम परिणाति है। मारतीय दार्शिनक सदैव ही परम सत्ता का साक्षात्कार करने की किसी पद्धित की खोज में रहे है। परन्तु ये सब प्रयास सदैव एकांगी रहे हैं। सर्वांग योग सम्पूर्ण सत्ता के द्वारा देवी साक्षात्कार की पद्धित है। उसमें केवल श्रारोहण ही नहीं बल्कि देवी सत्ता का जगत में श्रवतरण भी सम्मिलित है। उसका लक्ष्य व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सार्वंभीम मोक्ष है, मोक्ष ही नहीं बल्क चैत्यीकरण, संश्लिष्टता और श्रतिमानसीकरण है। वह अन्य सभी प्रकार के योग का समन्वय करता और सद्वस्तु को सर्वांग रूप से प्राप्त करने की एक पूर्ण कला का विकास करने के लिये उन सभी से श्रागे बढ़ता है।

### सर्वांग मनोविज्ञान

जैसा कि हमने पांचवें श्रध्याय में देखा है, श्री श्ररविन्द ने एक नवीन मनोविज्ञान की स्थापना की है जो मानव की श्रनेक गुप्त शक्तियों भीर इन्द्रियों को बतलाता है। वह मनोविज्ञान में विरोधी मतों के समन्वय की एक श्राधार भूमि भी प्रस्तुत करता है। खोज में विषय के श्रनुसार पद्धित में परिवर्तन होना चाहिये। मनोविज्ञान तथा दर्शन में कोई सब रोगों की एक दवा नहीं है। जैसे दर्शन में वैसे ही मनोविज्ञान में श्री श्ररविन्द श्रन्य सिद्धान्तों का निषेध नहीं करता। वह केवल उनकी सीमाश्रों का निर्देश करता श्रीर एक सच्चे सर्वांग दृष्टिकोण पर पहुँचने के लिये उनका समन्वय करता है। उसकी सतत तुलना, निरीक्षण श्रीर नवीन प्रयोगों की एक वैज्ञानिक पद्धित है।

# व्यवस्था बनाना दर्शन के विरुद्ध है

श्री श्ररिवन्द नै तो श्रविश्वासी है श्रीर न श्रन्ध विश्वासी। मानव ज्ञान किसी प्रकार की पूर्णता पर पहुँचने का दावा कभी नहीं कर सकता। ज्ञान सदैव

#### १७६ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

ही वृहत्तर और ग्रधिक व्यापक सत्य की ग्रोर बढ़ता है। ग्रत: दर्शन में व्यवस्था बनाना ग्रदार्शनिक है। श्रो ग्रदिन्द एक सदैव बढ़ने वाले ज्ञान में विश्वास रखता है। वह सदा ही उन्नित करने, संशोधन करने ग्रौर परिवर्तन तक करने को तैयार रहा है। उसका दृष्टिकाए ग्रत्यन्त उदार है। धर्म तथा दर्शन दोनों में ही श्री ग्रदिनद ने प्रत्येक मत के पीछे कुछ न कुछ कारए। पाये हैं।

#### सर्वाग धर्म

श्राघ्यात्मिक विकास के श्रपने सिद्धान्त के श्रनुरूप श्री श्ररविन्द ने एक सर्वांग धर्म का प्रतिपादन किया है जिसका हम नवें ग्रध्याय में विवेचन कर चुके हैं। इस प्रकार का धर्म ग्राध्यात्मिक विकास की श्रीएायों में सभी प्रकार के धर्मों के लिये स्थान पाता है। मानव जाति के विकास में प्रत्येक धर्म ने सहायता दी है। धर्म एक मौलिक श्रावश्यकता की पूर्ति करता है श्रीर श्रपरिहार्य है। परन्तु उसके वर्तमान रूप में सुधार करने की ग्रावश्यकता है। जितना ही श्रिषक श्राध्यात्मिक कोई धर्म होगा वह उतना ही उत्तम भी होगा क्योंकि ग्राध्यात्मिकता ही उसका लक्ष्य है। रहस्यवाद सभी धर्म का सार है परन्तु उसको सार्वभौम श्रीर स्पष्ट बनाने की ग्रावश्यकता है। परन्तु श्री ग्ररविन्द के लिये धर्म केवल एक ग्रस्थायी श्रवस्था है। श्रतिमानव का कोई धर्म नहीं है। धर्म मानस से ग्रात्मा के मार्ग में मध्य की श्रवस्था है। परन्तु मानव के ग्राध्यात्मिकता में प्रवेश के लिये उसे योग को स्थान देना पड़ेगा। देवी सत्ता तक पहुँचने का मार्ग धर्म नहीं बिलक योग है। परन्तु योग धर्म, दर्शन ग्रथवा विज्ञान का निषेच नहीं करता बिलक उन सबके लिये स्थान पाता है श्रीर उनको मागवत-साक्षात्कार के साधनों के रूप में प्रयोग करता है।

# धाध्यात्मिकता का स्वभाव

परन्तु जैसा कि हमने दसवें ग्रध्याय में देखा है, श्री अरिवन्द की सबसे बड़ी देन ग्राध्यात्मिकता के स्वमाव का विवेचन है। उपिनषदों ग्रोर गीता में भी सर्वांग ग्रात्मा के विचार की फलक मिलती है परन्तु श्री ग्ररविन्द ने ही सर्वप्रथम ग्रात्मा के मार्ग में विभिन्न सोपानों में सूक्ष्म भेदों की खोज की ग्रौर उसकी प्राप्ति के हेतु एक सर्वांग योग की स्थापना की। जैसा कि उसने निर्देश किया है सिच्चदानन्द की प्रगति में ब्रह्म-चेतना केवल एक निम्न सोपान है। इस प्रकार निरपेक्ष पर- ब्रह्म है। ग्रतिमानस तक ब्रह्म से परे है। श्री ग्ररविन्द ने लिखा है कि वह ग्रतिमानस के स्तर पर पहुंचने के बहुत पहले ब्रह्म चेतना पर पहुंच चुका था। जैसा कि हमने ग्राठवें ग्रध्याय में देखा है म'नस से ग्रतिमानस के बीच ग्रनेक ज्योतिमंय क्षेत्र पड़ते हैं। परन्तु हेगेल इत्यादि ग्रन्य दार्शनिकों के विरुद्ध श्री ग्ररविन्द कभी भी एक निरपेक्ष दर्शन ग्रथवा निरपेक्ष के पूर्ण ज्ञान ५र पहुंचने का दावा नहीं करता। उसने भाजीवन समस्त सत्ता के ग्रतिमानसीकरण का प्रयत्न किया जिसमें

जगत की प्रकृति का रूपान्तर भी सम्मिलित था। यह कहा जाता है कि स्थूल क्सर का श्रितमानसीकरण करने के प्रयास में उसने अपना शरीर छोड़ दिया और नीचे से धक्का देने के लिये निश्चेतना में चला गया। इन विवादास्पद बातों की पुष्टि करने का प्रयास न करते हुए हमारा केवल यही कहना है कि एक सच्चे दार्शनिक के समान श्री अरविन्द ने कभी भी पूर्ण सत्य पर पहुँचने का दावा नहीं किया।

श्राघ्यात्मिकता के स्वभाव के प्रसंग में श्री अरिवन्द ने ही सर्वप्रथम श्रात्मा में चैत्यीकरण श्रीर संक्लिष्टता के स्थान पर जोर दिया। दर्शन में श्रात्मा का प्रत्यय कोई नया नहीं है। वह हेगेल, कोचे, शंकर, ब्रैंडले तथा श्रमेंक श्रन्य पूर्वीय श्रीर पाश्चात्य दार्शनिकों में पाया जाता है परन्तु हम कहीं भी एक सच्चा सर्वांग दृष्टिकोण नहीं पाते। श्री अरिवन्द के श्रनुसार श्रात्मा तन, मन श्रीर प्राण को संक्लिष्ट श्रीर रूपान्तरित करती है। श्रतः श्राध्यात्मिक दर्शन में सब प्रकार के श्रनुभवों का स्थान है।

# श्रसीम का तक

जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में देखा है आध्यात्मिक अनुभव सीमित के तर्क द्वारा नहीं समभाये जा सकते । श्रात्मा मानस के द्वारा नहीं बल्कि चेतना के तादातम्य के द्वारा जानी जाती है। ग्रतः उसका तर्क चेतना का तर्क होना चाहिये जो कि एक और असीम है यद्यपि उसमें एकता विविधता का उन्मुलन नहीं करती । श्री ग्ररविन्द का ग्रसीम का तर्क उसके ग्राध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादन करता है। यह कोई नया तक नहीं है क्योंकि हम उपनिषदों तथा गीता इत्यादि में भी उसके चिह्न पाते हैं परन्तु श्री अरविन्द ने ही प्रथम बार बुद्धेतर और बद्धि से परे के तत्वों में भेद किया और एक नवीन तर्क की स्थापना की। तर्क को अनुभव के अनुसार बनना चाहिये, अनुभव का तर्क के अनुसार चलना आव-इयक नहीं है। किसी भी संबोधि अथवा अनुभव की कसौटी तर्क नहीं बल्कि एक उच्चतर संबोधि श्रीर अनुभव है । श्रसीम के क्षेत्र में चेतना के अनुभवों का यथाशक्ति विश्वसनीयता से वर्णन करना बुद्धि का पवित्र कर्तव्य है। परन्तु यह नवीत तर्क अन्य तर्कों की अवहेलना नहीं करता बल्क उनकी सीमायें निश्चित करता है। श्री ग्ररविन्द विभिन्न प्रकार के अनुभवों में भीर उनका प्रतिपादन करने वाले विभिन्न तर्कों में अन्तर करता है। इस प्रकार सर्वांग दर्शन पूरी तरह बौद्धिक भीर भारमानुरूप है।

# बर्शन और धर्म का समन्वय

जैसा कि ह्मने पिछले ग्रध्यायों में देखा है, उपनिषदों की परम्परा में श्री ग्ररविन्द ने मानव के विकास में दर्शन श्रीर धर्म दोनों के श्रधिकारों को साना

### १७८ भी ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

~ है। मानसिक स्तर पर दोनों ही ग्रपरिहार्य हैं यद्यपि जब हम मानव का उत्क्रमण करते हैं तो वे अतिमानसिक ज्ञान और अतिमानसिक आनन्द के लिये स्थान छोड़ देते हैं। इस प्रकार अनेक दार्शनिकों के विरुद्ध श्री अरवित्द दर्शन और धर्म में कोई स्थायी खाई नहीं बनाता। ये दोनों ही परम सदवस्तु तक पहुँचने के दो भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। अतः परम सद्वस्तु को दर्शन श्रीर धर्म दोनों को ही सन्तुष्ट करना चाहिये। वह मौखिक रूप से समीचीन ग्रीर व्यावहारिक रूप से साक्षा-स्कार करने योग्य है। ईश्वर को निरपेक्ष के ग्रधीन करने वाला ग्रथवा उसको प्रतीति मानने वाला दर्शन धर्म के लिये कोई स्थान नहीं रखता भीर इस कारए पूर्णं सत्य से पी अं रह जाता है। श्रास्था तर्क पर श्रावारित होनी चाहिये। धर्म के दर्शन को धर्म के बौद्धिक प्रतिपादन के लिये प्रबन्ध करना चाहिये। फिर क्योंकि न तो हृदय ग्रौर न मानस ग्रौर न दोनों मिलकर ही पूर्ण मनुष्य हैं ग्रतः दोनों ही ग्रात्मा में संश्लिष्ट होने चाहियें। ग्रतः श्री ग्ररविन्द ने दर्शन ग्रीर धर्म दोनों को ही योग के ग्राधीन कर दिया है। परन्तु यह स्मरए रहे कि यहाँ पर श्राधीन करने का ग्रर्थ निषेध श्रयवा श्रवमूल्यन करना नहीं है। नवीन प्रकार की खोन के लिये नवीन पवित की स्नावश्यकता है। दर्शन स्नीर धर्म तम विज्ञान श्रीर नीतिशास्त्र तक ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में सर्वीच्च हैं। परन्तु ग्रात्मा के साक्षात्कार के लिये योग अपरिहाय है।

# मैतिकता का निषेध नहीं

श्री श्ररिवन्द के दर्शन में नैतिकता का निषेव नहीं है क्योंकि व्यक्ति निरपेक्ष में भी सत है। परम सत्ता में श्रात्मा की वैयक्तिकता के लिये कोई स्थान न पाने वाला दर्शन समस्त नीतिशास्त्र तथा धर्म का निषेध करता है। सचाव पक्ष में सब प्रकार के तर्क दिये जाने पर भी यह समक्षता कठिन है कि शंकर के दर्शन में नैतिकता श्रीर धर्म कैसे रह सकते हैं जबिक व्यक्तित्व का कारणा श्रज्ञान है। श्री श्ररिवन्द का श्रेय नैतिकता से परे है परन्तु मानिक स्तर पर उसने नैतिकता को अपरिहार्य माना है।

#### प्राप्यात्मिक विकास

जैसा कि हमने पिछले ग्रध्यायों में देखा है, श्री ग्ररिवन्द के दर्शन को समफने की कुंजी ग्राध्यात्मिक विकास है। उसके सभी विचार इसी मुख्य केन्द्र के इदं-गिदं चक्कर काटते हैं, योग इसी के साक्षात्कार की एक पद्धति है। समस्त दर्शन, धमं, विज्ञान ग्रीर नीति मानव ग्रीर प्रकृति, तथा दोनों में ग्रन्तःस्य देवी सत्ता के इस परम प्रयोजन को प्राप्त करके के सोपान हैं। जैसे ग्रन्य स्थान पर वैसे ही यहाँ भी श्री ग्ररिवन्द ने सभी सिद्धान्तों का समन्वय किया। श्री ग्ररिवन्द ने दर्शन, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, धमं ग्रीर राजनीति इत्यादि में विकास

कम दिखलाया है श्रीर सब कहीं विकासवादी प्रयोजन की सामान्य रूपरेखा के अ अनुरूप भविष्यवागी की है।

# व्यक्ति भीर समाज

जैसा कि हमने दसवें घ्रष्याय में देखा है, श्री ग्ररिवन्द दैवी सत्ता में व्यक्ति ग्रीर समाज में एक समन्वित सम्बन्ध स्थापित करता है। व्यक्तिगत मोक्ष सार्व-मौम मोक्ष के साथ है। सामाजिक श्रात्मा की श्रवहेलना करने से मोक्ष का दृष्टिकोएा एकांगी हो जाता है। इस प्रकार श्री ग्ररिवन्द ने बोधिसत्व के प्राचीन श्रादर्श को पुन: जाग्रत किया है। परार्थवाद का श्राधार परोपकार नहीं बल्कि उसमें ग्रन्तःस्थ सद्वस्तु का साक्षात्कार है। दैवी सत्ता कोई मृत एकता नहीं बल्कि एक स्मृद्ध विविधता है। श्रतः मानव श्रीर समाज श्रपनी वैयक्तिकता का विकास करके भी सामान्य बन्धनों को बनाये रख सकते हैं। यह कहना भी श्रति-ध्योक्ति नहीं होगी कि व्यक्ति एवं समाज की समस्याश्रों के सुलक्षाव के लिए श्री ग्रप्विन्द का दर्शन ही सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रकार का उदार सर्वांग ग्रीर स्पष्ट दृष्टिकोएा ही एक विश्व समाज की स्थापना कर सकता है।

# विज्ञानमय युग का संदेश

श्रपने विकास के सिद्धान्त के श्रनुरूप श्री श्रारविन्द ने विज्ञानमय युग के श्रवतरण की घोषणा की है। सभी गम्भीर विचारकों के समान वह मानव के वर्तमान गम्भीर संकट को देखता है श्रीर खतरे की चेतावनी देता है। निदान मानव से श्रतिमानव की श्रोर प्रारोहण है श्रीर उसका समस्त जीवन इसी कार्य के लिये धर्पण था। वर्तमान स्थिति कितनी भी निराज्ञावादी क्यों न हो परन्तु फिर भी श्री ग्ररविन्द के श्राज्ञावाद के अपने कारण हैं। यह सब सामान्य योजना के श्रनुरूप है। श्री ग्ररविन्द स्वयं भी विस्तार पर जोर न देकर स्थूल रूपरेखा का ही समर्थन करता है। मानव ने श्रनेक सुलभावों का प्रयोग किया है। मौखिक रूप से श्री ग्ररविन्द वा सुलभाव श्रन्य वादों से कहीं श्रविक समीचीन है श्रीर यह श्राज्ञा करने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि व्यावहारिक रूप से भी वह श्रविक उत्तम सिद्ध होगा।

# हमारे युग का दर्शन

इस प्रकार श्री ग्ररिवन्द का दर्शन हमारा युग दर्शन है। वह हमारे युग की सभी माँगों का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्राचीन ग्रीर नवीन, पूर्व श्रीर पश्चिम यथार्थवाद ग्रीर श्रादर्शवाद, व्यवहारवाद श्रीर ग्राध्यात्मिकतावाद का समन्वय करता है। गितिहीन, मायावादी श्रीर ग्रादर्शवादी सिद्धान्त पलायनवाद, निराशा-वाद ग्रीर सामाजिक, राजनैतिक विश्वंखलन की ग्रीर ले जाते हैं। मानव

#### १८० श्री घरविन्द का सर्वांग दर्शन

जीवन की सभी समस्याओं को सुलभाने वाला और सभी ज्ञान को एक सर्वांग पूर्ण में व्यवस्थित करने वाला एक विश्वस्प दर्शन ही मानवता की सेवा कर सकता है। श्री अरिवन्द ने इस दिशा में मार्ग दिखलाया है। यह मावी दार्शनिकों पर छोड़ दिया गया है कि वे स्थूल रूपरेखा को समभें और मानव जाति के पुनर्जागरण में सच्चाई से अपना माग बँटाने के लिये एक स्वनामधन्य दर्शन विकसित करें।

## SELECT BIBLIOGRAPHY

Alexander S., Space, Time and Deity (1920) Vol. I & II Aldous Huxley Ends and Means Arnold Toynbee A Historian's approach to Religion. Aliotta. S. Idealistic Reaction against Science. Bradley, F.H., Appearance and Reality. IInd Edn. 9th Imp. Six Existentialist Thinkers. Blackham, H.J., Bergson Creative Evolution. The Two Sources of Morality and Religion. (Eng Trans. by Audra and others). Published by Macmillan (1935). Collingwood, R.G., An Essay on Metaphysics. Croce, B., Practica. (Eng. Trans). The Philosophy of Spirit. The Chief Currents of Modern Philosophy. Datta, D.M., Deussen, P., Systems of Vedanta. Freud, S., The Future of an Illusion. Moses and Monotheism. The Essays an Critical Realism. George Santayana Theory of Mind as Pure Act Gentile, G., (Eng. Trans. by H. Wildon Carr, Macmillan). Prolegomena to Ethics. 5th Edition. Green, T.H., The Nature of Truth. Joachim John Dewey Democracy and Education. The Ouest for Certainty. Ishwar Krishna Samkhva Karika. Kierkegaard, S., Concluding Unscientific Posscript. Psychology of Religious Mysticism. Leuba, J.H., Lloyd Morgan Emergent Evolution (1923). Some Dogmas of Religion. Mctaggart, J.M.E., The meeting of the East & West Maitra, S.K., Sri Aurobindo's Philosophy. Introduction to The Philosophy Principal Caird Religion. Idea of God. Pringle Pattison Man's Place in the Cosmos and Other Essays.

Republic.

The Neo Platonists.

Plato

**Plotinus** 

#### १८२ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

Pataniali Yoga Sutra. Roy, D.K., Among the Great. The World Crisis. Roy, A.B., The Vedanta. Radhakrishanan, S: Ramanuia Sri Bhasya. Schiller, F.C.S., Logic for Use. Samkara Com, on Brahma Sutra. Com. on Gita. Com. on Gauda Pada Karika. Com. on Tait. Upanisad. Com. on Mandnkya Upanisad. Viveka Chudamani. Sureshwara Naishkarmvasiddhi. Sri Aurobindo The Life Divine, Vol. I & II. (Second Edition, Dec. 1944.) The Essays on Gita, Vol. 1. 5th Edn., 1949. Vol. II. 4th Edn., 1949. The Human Cycle, 1st. Edn., 1949. The Ideal of Human Unity, IInd. Edn., 1950. The Superman, IV Edn., 1950. The Riddle of this World, III Edn. 1946. The Supramental Manifestation, I Edn., 1949. The Yoga and its Objects, V Edn. 1949. The Renaissance in India, III Edn, 1946. The Ideal of Karma Yogin, VII Edn. 1950. The Foundations of Indian Culture (American Edition 1953) The Synthesis of Yoga, 1st University Edn. 1955. Ths Mother, Irt Edn, Third Impressian 1940. The problem of Re-Birth, I Edn. 1952. Letters of Sri Aurobindo, I Series, II Edn., 1950. II Series, -Ditto-I Edn., 1949. III Series, -Ditto-I Edn., 1949.

IV Series,

dn., 1951.

- Ditto-

Ideals and Progress, III Edn. 1946.
Evolution, IV Edn., 1944.
Heraclitus, II Edn., 1947.
Bases of Yoga, V Edn., 1949.
Lights on Yoga, V Edn., 1953.
More Lights on Yoga, I Edn., 1948.
Views and Reviews, II Edn., 1948.
Elements of Yoga, I Edn., 1953.
Thoughts and Glimpses, I Edn., 1950.

Underhill, Miss Evelyn. Mysticism.

Valmiki Yoga Vasistha.

Vachaspati Misra Bhamati. Vidya Ranya Panch Dashi.

Willam James Varieties of Religious Experience.

Pragmatism.

Principles of Psychology.
The Will to Believe.
Reflex Action and Theism.

Whitehead, A.N. Process and Reality

Religion in the Making.

Nature and Life.

The Philosophy of A. N. Whitehead.

No. 2, 1954.

Wildon Carr The Philosophy of Croce.

#### JOURNALS

| The Hibbert Journal      | October 1956. |                   |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| -Ditto-                  | October 1955. |                   |
| - Ditto -                | April 1955.   |                   |
| The Philosophical Review | January 1956. |                   |
| Journal of Philosophy    | Vol. L III,   | No. 5 March 1956. |
| The Advent               | Vol. VII,     | No. 2, 1950.      |
| —Ditto—                  | Vol. VIII,    | No. 1, 1951.      |
| —Ditto —                 | Vol. IX,      | No. 4, 1952.      |
| —Ditto —                 | Vol. X,       | No. 1, 1953.      |
| —Ditto—                  | Vol. X,       | No. 2, 1953.      |

Vol. XI.

Sri Aurobindo Mandir Annual Nos. 6 and 11.

- Ditto-

Mother India (Monthly) August & December 1952.

# कुछ पारिभाषिक शब्द

| A               |                 | Aspiration           | श्रमीप्सा          |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Absolute        | निरपेक्ष        | Attachment           | श्रासक्ति          |
| Absoluteness    | निरपेक्षता      | Attention            | घ्यान              |
| Absorption      | तल्लीनता        | Attitude             | ग्रभिवृत्ति        |
| Abstract        | • स्रमूर्त      | Attraction           | <b>ग्रा</b> कर्षेग |
| Abstraction     | प्रथक्करग       | Austerities          | तपस्याएँ           |
| Active          | सिकिय           | Automaton            | स्वचालित यंत्र     |
| Activity        | सिकयता          | В                    |                    |
| Acceptance      | स्वीकृति        | Background           | पृष्ठभूमि          |
| Adaptation      | ग्रनुकूलता      | Beatitude            | दिव्यानन्द         |
| Adhesion        | ग्रनुलग्नता     | Becoming             | संभूति             |
| Adoration       | पूजा            | Being                | सत्                |
| Aeon            | कल्प, युग       | Being, Aesthetic     | रसमय पुरुष         |
| Aesthetic       | सौन्दर्यात्मक   | Being, external      | बाह्य पुरुष        |
| Aesthetic sense | रस वृत्ति       | Being, mental        | मनोमय पुरुष        |
| Agnosticism     | ग्रज्ञे यवाद    | Being, Physical      | अन्नमय पुरुष       |
| All (The)       | विश्व, सर्व     | Being, Psychic       | चैत्य पुरुष        |
| Analysis        | विश्लेषगा       | Being, Subliminal    | प्रच्छन पुरुष      |
| Anthropology    | मानवशास्त्र     | Being, Supramental   |                    |
| Amoral          | नैतिकता से परे  | श्रति                | मानसिक पुरुष       |
| Apiori          | . ग्रनुभव-पूर्व | Being, Supreme       | परम-पुरुष          |
| Appearance      | प्रतीति         | Being, transcendenta | 1 म्रतिशायी पुरुष  |
| Apprehending ]  |                 | Being, vital         | प्रारामय पुरुष     |
| Consciousness 5 | चेतना           | Being, volitional    | किल्पात्मक पुरुष   |
| Apprehension    |                 | Bliss *              | श्रानन्द           |
| Ascending       | <b>अर्थगामी</b> | Boundless            | ग्रसीम             |
| Ascent          | भ्रारोहरा       | *                    |                    |

# कुछ पारिभाषिक शब्द १८४

| C               | •              | Cosmic self     | विश्वपुरुष               |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Calm            | स्थिरता        | Cosmos          | विश्व                    |
| Cannon          | . अनुशासन      | Creation        | सृष्टि                   |
| Category        | वर्ग           | Creed           | मत                       |
| Causality       | कार्यकारसभाव   | Criterion       | कसौटी                    |
| Centrifugal     | केन्द्रविमुख   | Cult            | सम्प्रदाय                |
| Centripetal     | केन्द्राभिमुख  | Cycle           | <b>च</b> ऋ               |
| Classification  | वर्गीकरण       | D               |                          |
| Coercion        | निग्रह         | Deduction       | निगमन                    |
| Cognition       | <b>ज्ञान</b>   | Deity           | देवता                    |
| Collectivism    | समूहतन्त्र     | Delight         | श्रानन्द                 |
| Complem-ntary   | पूरक           | Descent         | - <b>श्रवरोह</b> रा      |
| Comprehending   |                | Determinism     | नियतिवाद                 |
| Consciousness   | } चेतना        | Disgust         | घृगा                     |
| Comprehension   | समग्र बोध      | Disharmony      | श्रसंगति                 |
| Concentration   | एकाग्रता       | Disparate       | विषम                     |
| Concentric      | समकेन्द्रित    | Divine (adj)    | दिव्य                    |
| Conceivable     | कल्पनीय        | Divine Life     | दिव्य जीवन               |
| Concept         | • प्रत्यय      | Dual            | द्वैत                    |
| Conception      | प्रत्ययन       | Dualism         | द्वैतवाद                 |
| Concrete        | मूर्त्त        | Dynamic         | गतिमा <b>न</b>           |
| Conditional     | सापेक्ष        | E               |                          |
| Consecration    | निवेदन         | Earth \         | पार्थिव                  |
| Consciousness   | चेतना          | Consciousness \ | चेतना                    |
| Contemplation   | निदिघ्यासन     | Ego             | <b>श्र</b> हम्           |
| Contradiction   | विरोघ          | Egoism          | • <b>ग्र</b> हंभाव       |
| Convent on      | रूढ़ि          | Electron        | विद्युत्करा              |
| Conversion - 5  | घर्मान्तर      | Element         | तत्व                     |
| Conviction      | निश्चय         | Embodiment      | मूर्त्तं स्वरूप          |
| Correlation     | सह-सम्बन्ध     | Emotion         | संवेग                    |
| Correspondence  | अनुरूपता       | Emotional being | भावमय पुरुष              |
| Cosmic          | विश्वगत        | Empiricism '    | भनुभववाद                 |
| Cos. Consciousn | ess विश्वचेतना | Energy          | ्शक्ति                   |
| Cosmic nature   | विश्व प्रकृति  | Equ mimity      | सन् <b>तु</b> ल <b>न</b> |

# १८६ श्री ग्ररविन्द का सर्वांग दर्शन

| Equation       | समीकरण          | Identity          | तादारम्य                  |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Essence        | सार             | Illumined mind    | ज्ञानदीप्त मन             |
| Essential      | सारभूत          | Immanent          | प्रन्तःस्य                |
| Eternal        | शास्त्रत        | Inconsciene       | निश्चेतना                 |
| Ethics         | नीतिशास्त्र     | Inconsistency     | <b>म</b> संगति            |
| Evolution      | विकास           | Indeterminate     | निर्विशेष                 |
| Existentialism | ग्रस्तित्ववाद   | Individuality     | वैयक्तिकता                |
| Experience     | धनुभव           | Instinct          | मूल प्रवृत्ति             |
| Extension      | विस्तार         | Integral          | सर्वाग                    |
| F              |                 | Intellectual mind | बौद्धिक मानस              |
| Faith          | भ्रास्था        | Intuition         | सम्बोधि                   |
| Feeling        | भ्रनुभूति       | Intuitive mind    | सम्बोधिमय मन              |
| Fiat           | श्रादेश         | Involution        | निवर्तन                   |
| Fidelity       | स्थिर निष्ठा    | L                 |                           |
| Force          | शक्ति           | Life              | जीवन, प्राण               |
| Form           | रूप             | Life-energy       | प्राग्-बल                 |
| Formless       | श्रमूर्त        | Life-force        | प्राग्-शक्ति              |
| Formula        | सूत्र           | М                 |                           |
| Fundamental    | मौलिक           | Manifestation     | प्रमिव्यक्ति              |
| Fusion         | एकीकरण          | Matter            | <b>ज</b> ঙ্               |
| G              |                 | Meditation        | <u>घ्यान</u>              |
| Generalisation | सामान्यीकरण     | Mental            | मनोमय                     |
| Gnosis         | विज्ञान         | Metaphysics       | <b>प्राध्यार</b> मशास्त्र |
| Gnostic being  | विज्ञानमय पुरुष | Method            | पद्धति                    |
| Gr.ce          | कृपा            | Monism            | मद्दैतवाद, एकवाद          |
| Gradation      | ऋमविन्यास       | Mystic            | रहस्यवादी                 |
| H              |                 | 1                 | V                         |
| Harmony        | सामंजस्य        | Nature            | <b>স্ক</b> ূরি            |
| Hedonism       | सुख <b>वाद</b>  | Negative          | नकारात्मक                 |
| Hierarchy      | कोटिक्रम        | Nescience         | निर्ज्ञान                 |
| Higher Mind    | उच्चतर मानस     | Noumenon          | वस्तु स्वयं               |
| Humanism       | मानवतावाद       | (                 | )                         |
| 1              |                 | Occult.           | गुह्य                     |
| Idealism       | म्रादशंवाद      | Over mind         | ग्रधिमानस                 |

# कुछ पारिभाषिक शब्द १८७

| P                |                     | Self-giving       | ग्रात्म-दान          |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Pantheism        | सर्वेश्वरवाद        | Self-knowledge    | ग्रात्म-ज्ञान        |
| Person           | पुरुष               | Self-observation  | म्रात्म-निरीक्षण     |
| Pnenomenon &     | गत्मक सत्ता, प्रपंच | Self-offering     | ग्रात्माञ्जलि        |
| Poise            | भवस्था              | Self-Respect      | श्रात्म-सम्मान       |
| Positivism वि    | ज्ञानवाद, भाववाद    | Self-Sacrifice    | श्रात्म-बलिदान       |
| Power            | शक्ति               | Self-Surrender    | श्रात्म-समर्पेग्     |
| Pragmatism       | व्यवहारवाद          | Sensation         | संवेदन               |
| Psychic          | चैत्य               | Sheath            | कोष                  |
| Psycho-Analysis  | s मनोविदलेषग्र      | Soul              | म्रात्मा, जीव        |
| R                |                     | Space             | दिक्                 |
| Ratiocination    | वितर्कं             | Spirit            | भ्रन्तरात्मा         |
| Real Idea        | सत प्रत्यय          | Spiritual         | श्राघ्यात्मिक        |
| Reality          | सद्वस्तु            | Sub-Conscience    | ग्रवचेतन             |
| Realisation      | साक्षात्कार         | Sub-Conscient     | ग्रवचेत <b>न</b>     |
| Realism          | यथार्थवाद           | Sub-conscious     | श्रवचेतन             |
| Reason           | तकं, बुद्धि         | Sub-conscient Bei | ng भवचेतन पुरुष      |
| Recognition      | प्रत्यभिज्ञा        | Subject           | विषयी                |
| Re-incarnation   | पुनर्जन्म           | Subjective        | ग्रात्मगत            |
| Relative         | सापेक्ष             | Sublimation       | उन्नयन               |
| Repression       | निग्रह, दमन         | Subliminal (      | तलवर्ती पुरुष        |
| Repulsion        | द्वेष               | Being             | प्रच्छन              |
| Revelation       | सत्य दर्शन          | Subliminal ]      | <b>স</b> च्छन        |
| s                |                     | Consciousness 5   | चेतना                |
| Seer             | दृष्टा              | Substance         | पदार्थ               |
| Self             | भ्रात्मनू           | Subtle            | सूक्ष्म              |
| Self-Assertion   | श्रात्म प्रतिष्टा   | Super-conscience  | श्रतिचेतना           |
| Self-Awareness   | श्चात्मभान          | Surer-conscient   | ग्रतिचेतन            |
| Self-Consecrati  | on ग्रात्म-निवेदन   | Super-man         | ग्रतिमानव            |
| Self-dedication  | भ्रात्मोदसर्ग       | Super-mind        | ं श्र <u>ति</u> मानस |
| S. determination | n ग्रात्म-निरूपग्   | Supramental       | भ्रतिमानसिक          |
| Self-delight     | भ्रात्मानन्द        | Supra-physical    | श्रतिभौतिक           |
| Self-evident     | स्वयं सिद्ध         | Supreme           | परम                  |
| Self-existent    | स्वयंभू             | Supreme (The)     | परात्पर              |

# १८८ भी भरविन्द का सर्वांग दर्शन

| Symbol        | प्रतीक        | Transformation   | रूपान्तर             |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| Synthesis     | समन्वय        | U                |                      |
| Т             |               | Ultimate         | <b>ग्र</b> न्तिम     |
| Tendency      | प्रवृत्ति     | Unity            | एकता                 |
| Theory        | मत, सिद्धान्त | Universal        | सार्व मौम            |
| Theoretical   | मौखिक         | (The) Universal  | विश्वमय              |
| Thought       | विचार         | Utilitarianism   | उपयोगितावा <b>द</b>  |
| Time          | काल           | V                |                      |
| Transient     | स्रनित्य      | Vision           | दृष्टि               |
| Transition    | संक्रमण       | Vital            | प्रा <b>गा</b> त्मक् |
| Transmute     | परिवर्तन करना | Vitalism         | प्राग्वाद            |
| Triune        | त्रिविध       | W                |                      |
| Truth         | सत्य          | Waking Conscious | iness जाग्रत चेतना   |
| Tradition     | परम्परा       | Whole            | पूर्ण                |
| Transcendence | उत्क्रम्ए     | Will             | संकल्प               |
| Transcendent  | विश्वातीत     |                  |                      |







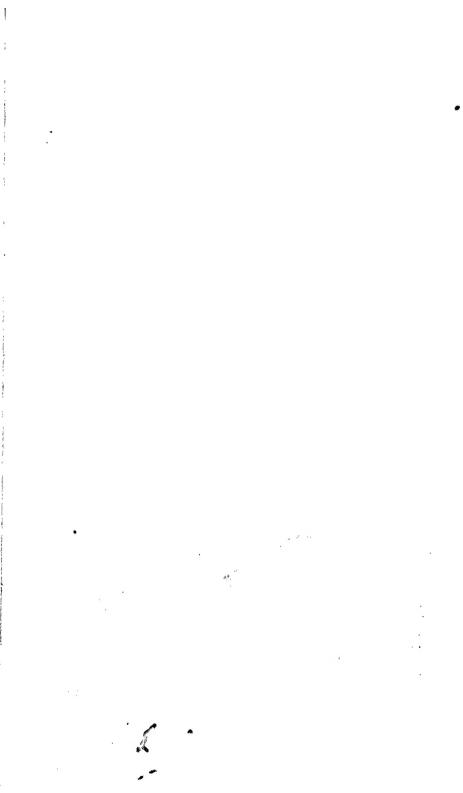

CATALOGUED

Airedouide - Philosophy Philosophy - Aurelinde

C. A.

# Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

68113

Call No. <u>181.41</u> Sha

Author-Sharma, Ramnath.

Shri Arvind ka Title— Sarvang darshan.

'A book that is shy; is but a block

ger 191.00g

NOTE NOTE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA

Plants field in to Easy the back lena word convice